# ग्रञ्जली=~



श्रीमती सुनद्रावाई।





यात्री, यंजित हूँ तुम्हें याज। चण भर में रिव होगया यस्त। तम से भूमण्डल हुया यस्त। तब मैं पूजा में हुया व्यस्त। सोचा यब तो होगा यकाज॥ यात्री०॥

जीवन-पथ में या अन्धकार।
मंदिर तक जाज किस प्रकार ?
में खड़ा इया करता विचार।
या गया वहाँ तब जनसमाज ॥ यात्री०॥
भय से मैं तो होगया चिकत।
मेरे कर से तब इया खबिलत।

सब के चरणों से हुआ दिलत।
श्रव एक फूल है, उसे साज ॥ आओ० ॥
होगा क्या इससे तुन्हें तोष?
होगा क्या सुभ पर, प्रभो ! रोष ?
यह है मेरा सब भाग्य-दोष।
पर रखलो मेरी, नाथ! लाज।
श्राभी, श्रञ्जलि टूँ तुन्हें श्राज॥





(8)

"क्स्तम !"

"जनाव !"

"क्या यह वही स्थान है ?"

"जी हाँ, यह वही गुर्ज्ञर-प्रदेश है।"

"रुस्तम! क्या सत्य ही यह गुर्ज्जर-प्रदेश है? क्या हम लोगों ने इसी को ध्वंस करने का विचार किया है? क्या इसी के लिये हमने यह छन्न वेश रचा है? रुस्तम! सच कहो, क्या यही-समुद्रमेखला, गिरि-किरीटिनी, गुर्ज्जर-भूमि है?"

"हुज़ृर जो अनुमान करते हैं वह सत्य है। क्षणा-वर्ण काया के सदृश सन्मुख जो देख पड़ती है वही गुर्ज्जर की तट-भूमि है।"

"क्स्तम, इन पर्वत-श्रेणियों की शोभा तो देखो ; कितने

कँचे हैं! जान पड़ता है कि गगन-नीलिमा को स्पर्ध करने के लिये ये गर्न-भाव से इतने उन्नत हो गये हैं। कैसा अलीकिक सौन्दर्थ है! ऐसा दृश्य हमने अफ़ग़ानिस्थान में कभी नहीं देखा था। क्स्तम, यह स्वर्ग-भूमि तो नहीं है? इसके मलय-प्रवाह में कैसी संजीविनी शक्ति है! चन्द्रज्योत्सा कैसी उज्ज्वल और स्निष्ध है!"

सन्धा का समय है। गुर्जार-तट की श्रोर एक नाव धीर-धीर जा रही है। मांभी हिन्दू हैं श्रीर श्रारोहीगण हिन्दू-विशी मुसलमान। संख्या में वे लोग हैं: हैं। चार तो नाव के भीतर थे, श्रीर दो जपर बैठे कथोपकथन कर रहे थे। पाठकों ने श्रभी उन्हीं लोगों का वार्तालाप सुना है।

जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं उस समय ग़ज़नी-पित सुलतान महमूद भारतवर्ष पर आक्रमण पर आक्रमण कर रहा था। भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों का ध्वंस कर, इस बार उसने गुर्जार पर कठोर दृष्टिपात किया था। गुर्जार में सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था। सुलतान उसी को हस्तगत करना चाहता था; पर उसका लेना सहज नहीं था। उसके अधीखर थे, गुर्जार देशाधिपति। महमूद ने सुना था कि गुर्जार का अधिपति बड़ा पराक्रमी है। उनका सैन्यबल कितना है, यह जानने की इच्छा से सुलतान ने स्थल-पथ से तीन बार गुप्त-चर सेज ; पर एक भी लौट कर न आया। उन लोगों का कुछ संवाद इस बार महमूद ने अपने भातः पुत्र, ग़ज़नों के भविष्य अधिकारी शाह जमालखाँ और प्रधान सेनापित रुख्तम को भेजा या। इनके साथ चार सैनिक भी आये थे। ये लोग खल-पथ से न आकर समुद्र-पथ से आये। रुख्तमखाँ ने अनेक बार सुलतान के साथ उत्तर-भारत में यात्रा की थी। वह अनेक भाषा जानता था, गुर्ज्जर-देश की भी भाषा से अनिभंग्न न था। इससे यात्रा में इन लोगों को कष्ट न सहना पड़ा और न किसीने इन पर सन्देह ही किया। दो दिन समुद्र में बिता कर तीसरे दिन ये सोमनाथ-बन्दर पहुँच गये।

नाव खड़ी की गयी। सब उतरे। रुस्तम ने मॉिंभयों को एक सुवर्ण-सुद्रा दी। वह सुद्रा गुजरात की ही थी, जो पहले से प्राप्त कर ली गयी थी। मॉंंभी गण विदा हुए और बे लोग भी पाषाण-खण्डों पर बैठ कर विश्वाम करने लगे।

समीप में ही सोमनाथ का मन्दिर था। उसके खर्ण-मंडित शिखर पर चन्द्र-रिश्मिके पड़ने के कारण एक अपूर्व शोभा होती थी। वह शोभा अनिर्वचनीय थी।

क्रमशः सन्धा बढ़ने लगी। आरती का समय आया। भगवान् सोमनाथ की आरती होने लगी। दमामा और घंटों की ध्वनि मिल कर एक गन्भीर नाद उत्पन्न करती थी। वह नाद ससुद्र के भीषण गर्जन से मिल कर आकाश-मण्डल को काँपा देता था। आरती हो जाने पर, वेद-पाठी ब्राह्मण सुमध्र स्वर से सोमनाथ की सुति करने लगे। निशा की निस्तक्थता को भंग कर वह खर क्रमशः पवन में फैलने लगा। उस मधुर खर से चन्द्रालोक-प्रावित पृथ्वीतल पुलकायमान हो उठा। श्राह जमाल स्थिर दृष्टि से उधर ही देख रहा था। वह न

रुस्तम बोला, "हुज़ूर की क्या मरज़ी है ? चिलये, किसी मुसाफिरख़ाने में चल कर इठरें। हमें अपनी चिन्ता नहीं है; पर आपको कष्ट न हो। सुलतान ने हमें यही आज्ञा दो है।"

जमालखाँ ने विरक्ष होकर कहा—"चुप, चुप, रुस्तम! सुलतानका नाम लेने की क्या ज़रूरत है? जानते नहीं हो, हम लोग कहाँ है ?" रुस्तम चुप हो गया। भूल उसी की थी।

जमालखाँ ने कहा—"रुस्तम, कहीं जाने की आवस्यकता नहीं है। क्या नगर में इससे अच्छा स्थान मिलेगा? इस लोग यहीं विश्वाम करेंगे। इधर देखो, क्या वे सब तारे हैं? अहो, क्या इस देश के तारों में इतना वर्ण-वैचित्त्य है? देखो तो सही, नीले, पीले, लाल और खेत तारागणों से, इस नम-मण्डल की कैसी शोभा हो रही है!"

रुखम—"जनाब, श्राप भूल करते हैं। ये तारे नहीं, सीमनाथ के मन्दिर-शिखर में लगे हुए रत्न हैं।"

जमाल हाँ, सोमनाथ का क्या इतना ऐखर्थ !

क्रम्तम जनाब, सोमनाथ का ऐखर्य विम्ब-विश्वत है ।

जमाल जब बाहर इतना है तब भीतर न जाने कितना
होगा ! पर क्स्तम, सच कहो, ऐसा कभी तुमने कहीं देखा

भी या ? जपर श्राकाश में चन्द्र की निर्मल ज्योति, नीचे उसी विमल ज्योति से प्रावित मन्दिर-चूड़ा में स्थित रतों की ज्योति ! कस्तम, क्या कहीं श्रीर भी ऐसा होगा ? मैं तो गुर्जार की यह नैसर्गिक शोभा देख कर मुख हो गया।

रुस्तम—जनाव, श्रीर कहीं श्राप ऐसा न देखियेगा। सुल-तान इसीलिये तो इसे इस्तगत करना चाहते हैं श्रीर क्रद्म-विश्व धारण कर इस लोगों के यहाँ श्राने का प्रयोजन भी यही है।

जमाल खाँ ने एक दीर्घ नि: खास लेकर कहा—"क्स्तम, क्या कहते हो ? हम लोग इस सुन्दर देश को नष्ट करेंगे ? इस खर्णभूमि को ध्वंस करेंगे ? अग्नि-दाह कर इस नन्दन-कानन को भस्म करेंगे ? क्या खुदा ने इसीलिये इसकी इतनी शोभा-सम्पत्ति दी है ? क्या हम लोग इस शान्ति-मय देश को शोणित-मय करेंगे ? नहीं, नहीं। क्स्तम, ऐसा कभी नहीं होगा। इस ऐसा कदापि नहीं करेंगे।"

रुस्तमख़ाँ घोर हिन्दू-हेथो, सुलतान का उपयुक्त सेनापति था। वह यह बात सुन नहीं सका। पर करता क्या ? धीरे से बोला—"श्राख़िर श्रापका मन्सूबा क्या है ?"

जमालख़ाँ—यह तो हमने पहले ही बतला दिया। रुस्तम, जिस विजय-वासना ने सुलतान के द्वट्य को पाषाण बना दिया है, जिसके कारण उन्हों ने भारत को आज ध्वंस कर डाला है, खुदा की पवित्र-भूमि में रक्त-प्रवाह वहाया है, जिसके कारण भारत आज श्रमणान हो गया है, वह दुर्दमनीय वासना हमारे

ऋदय में नहीं है। मैं अफ़ग़ानिस्थान के पार्वत्य राज्य से ही सन्तुष्ट इं, मुभो यह ऐखर्थ्य नहीं चाहिए। मैं सच कहता इं, मुभसे इस सीन्दकर्थ-शालिनी भूमि के सर्वनाश का कार्थ्य नहीं बनेगा।

रस्तम ने गम्भीर खर से कहा— "जनाव, श्राप कहते क्या हैं ? श्राते समय सुलतान ने श्रापको यह तलवार दी थी, इसे स्पर्ध कर श्रापने सुलतान की श्राज्ञा-पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। क्या श्राप श्रपनी तलवार की गीरव-रचा नहीं करेंगे ?"

जमाल रस्तम, खाधीन अपगानिस्थान मेरी जमा-भूमि
है और मैं एक खाधीन नराधिप के क्लोड़ में आजन्म परिपालित हुआ इँ। वह खाधीनता में नहीं छोड़ सकता।
सुलतान को मैंने अपनी देह बैच दी, पर अपने विवेक की।
नहीं बेचा है। इस देह पर सुलतान का पूरा अधिकार है,
पर मेरा विवेक खाधीन है। उस पर सुलतान का कोई अधिकार नहीं है। सुलतान चाहें तो अभी में उनके लिये प्राण्
दे दूँ और वे इस प्राण्-विहीन देह को लेकर कुत्तों के सामने
डाल दें, पर मैं अपने विवेक के विरुद्ध काम नहीं करूँगा।
स्साम, तुम यह तलवार ले लो, इसे सुलतान के पैरों के नीचे
डाल कर कहना कि जमाल अब अफगानिस्थान को नहीं
लीटिगा। वह अब खाधीन है। वे उस के अपराध की मार्जना
कों; यही उसका अन्तिम अनुरोध है।

ाह कहकर शाह जमाल ने क्लाम की श्रोर देखा। क्लाम

चुप था। जमाल खाँने फिर कचना शुरु किया, "रुस्तम, चुप क्यो हो ? क्या तुम्हारे हृदय में पीडा नहीं होती ? तुम भी वीर-श्रेष्ठ, खाधीनता की गोदी में वर्षित, तेजस्वी श्रमगान हो; हाय! यह क्या करते हो ? रुस्तम! उस दिन का स्मरण क्यों नहीं करते, जब तुमने अपने अपूर्व साइस से सुलतान की प्राण-रचा की थी श्रीर जब सुलतान ने क्रतच्च होकर तुन्हें पुरस्कार देना चाहा या ? याद है, तब तुमने क्या कहा या ? 'जनाव, बन्दा श्रापकी प्रजा है। प्रजा का कर्तव्य है, राजा की रचा करना। पुरस्कार का कोई प्रयोजन नहीं।' रुम्तम, तुम्हारा वह तेज कहाँ है ? तुम्हारा वह दर्प, वह साहस श्रीर वह वीरत्व अब कहाँ है ? आज तुच्छ धन और सम्मान के लोभ से रुस्तम! वीर रुस्तम! सुलतान के एक प्रणित कार्य का समर्थन करता है! एक दिन जो साइस दरिद्र रस्तम ने दिखलाया या वह ग्राज धनिक कस्तम नहीं दिखला सकता !! हाय, हाय, रुखम, यह क्या करते ही ? ज़रा मीची तो सही, तुम यह का करने चले ही?" शाहजाटा चप हो गया। क्लाम सोचने लगा शाहजादे का कहना सच है। सुल-तान सत्य ही अन्याय करते हैं। तब क्या रूस्तम सुलतान के विरुद्ध चलेगा ? उनकी श्राज्ञा भंग करेगा ? सावधान, रुस्तम ! सावधान! शाह जमाल कुछ भी करें; पर तुम सुलतान के विरुद्ध काम मत करना ; नहीं तो तुन्हारी हृदयेष्वरी, प्रिय-तमा, रुखिया बीबी और प्रिय पुत्र, जिन्हें तुम सुलतान कं

महल में छोड़ आये हो, जहादीं के हाथ पड़ेंगे। सुलतान उन सीगों को जीता न छोड़ेगा।

रुस्तम बोला—"तव श्रापको इच्छा क्या है? हम लोग यहीं भिचा मॉग कर जीवन व्यतीत करें श्रयवा गुप्तचर के हाथ पड़ कर प्राण खोवें?"

शाह जमाल क्यों ? भिचा क्यों मागेंगे ? क्या गुर्ज्य र-देश-वासियों में दया और आतिष्य-सत्कार का इतना अभाव है ? विश्वास रक्वो, यदि हम लोग गुर्ज्य र-ट्रपति से अपना सारा हाल कह देंगे, तो वे हम लोगों का अनिष्ट नहीं करेंगे! सुनते हैं कि हिन्दू शरणागत शतुओं का वध नहीं करते। तब किसका भय ?

रुख्तम श्रीर सह न सका वह उत्साद-वश स्कुटि भंग कर बोला—"शाहज़ादे, श्राप हमें चमा कीजिये। श्राप विश्वास-धातक के समान यह कह रहे हैं। इससे यह न होगा।

विम्बास-घातक! शाहजमाल का ग्ररीर जल उठा। रुस्तम की यह ध्रष्टता सद्य न हो सकी। तुरन्त तलवार खींच, ब्याघ के समान भीषण गर्जना कर बोले—"शैतान, तेरी इतनो स्पर्धा! एक अन्याय के समर्थन न करने से हम विम्बास-घातक हो गर्थे!"

चन्द्र के आलोक में जमालख़ाँ की तलवार चमक उठी। चण-भर में एक भयानक काग्ड हो जाता, परन्तु दैवेच्छा से वह रक गयी। उसी समय पीई से किसीने जमालख़ाँ का हाथ पकड़ लिया। स्ततः शाहज़ादे ने पीछे फिर कर देखा। वह एक रमणी थी। शाहज़ादा विस्पय-विमुग्ध हो बोला— "तुम कीन हो ? हमारे काम में विम्न क्यों डाला ?"

#### [ २ ]

उस रमणी ने हँसकर तिरस्कार-व्यञ्जक स्वर से कहा "आक्त-विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता। आप लोग क्यों विवाद करते थे ?"

शाहजमाल ने ऐसा कंठ-खर कभी नहीं सुना था। वीषा-ध्वनि के समान वह खर अत्यन्त मधुर था। उत्तर देने के लिये वह कामिनी की श्रोर फिरा; पर उस रूप-राशि की श्रोर वह देखता ही रह गया। उत्तर न दे सका। उसने मन-ही-मन सोचा—"ऐसी अपूर्व रूप-राशि श्रीर फिर ऐसी श्रली-किक शिंता! निश्चय ही यह रमणी कोई देवी है। उस रमणी ने फिर कहा—"गुर्ज्ञर की यह पिवत-भूमि किसी विदेशी के रक्त से रिखत न हो, यही हमारी इच्छा थी श्रीर इसोलिये हमने तुम्हारे हाथ से तलवार ले ली।" शाहज़ादे ने चिकत होकर पूछा—'यह तुमसे किसने कहा कि हम लोग विदेशी हैं ?"

रमखी — तुन्हारे इस कार्य ने। गुर्जारदेश के सम्पूर्ण अधिवासी, इज़ार कारण होने पर भी, अपने देश-बन्धु के शोणित से इस भूमि को कलिङ्कत न करेंगे और तुम यही करने चले थे। ग्राह—(उठ कर) रमणी! तुम कीन हो ?
रमणी—मैं भगवान् सोमनाथ की दासी हाँ।
ग्राह—क्या तुमने हम लोगों की सब बातें सुन लीं ?
रमणी—हाँ।

शाह—बतात्रो तो हम कीन हैं ? रमणी—त्राप गुर्जार के घोर शतु हैं।

शाह—(हँस कर) रमणी, तुमने भूल की है, हम लीग काश्मीर के विश्वक हैं।

रमणी—नहीं साहब, मैं भूलती नहीं हाँ। आप सुलतान सहसूद के भारत-पुत्र शाहजारे हैं और ये रस्तम।

शाह जमाल चमक उठा। मुख मलीन हो गया। वह बोला—"रमणी, तुम्हारे साथ श्रीर कोई है ?

रमणी-नहीं साइब, मैं खतेली हाँ।

शाह जमाल-तुम एक रूपवती रमणी हो। फिर भी अकेली ही फिरती हो!

रमणी कुछ श्राश्चर्य की बात नहीं है। गुर्जिर खाधीन देश है। यहाँ हिन्दू बसते हैं। पर-स्त्री श्रीर पर-कन्या को सब भगिनीभाव से देखते हैं। साहब, इस देश में रमणी को विपद की श्राशंका नहीं रहती।

शाह जमाल-समभ गया। पर हम तुम्हारा पूरा परिचय चाहते हैं।

रमणी-दससे अधिक मैं नहीं कह सकती।

शाह जमाल ने मन ही मन उस रमणी के साहस की बहुत प्रशंसा की; फिर कठोर खर से बोले—"रमणी, परिचय न देने से विषद् में पड़ेगी।"

रमणी-विपद् में कीन डालेगा ?

शाह-हम श्रीर हमारे साथी।

रमणी-श्राप के श्रीर कितने साथी हैं?

ग्राह—चार।

रमणी—क्या वे भी आप के समान वीर हैं, क्या स्वाधी-नता की लीला-भूमि अफ़ग़ानिस्थान के सब वीर रमणी पर अत्याचार करते हैं ?

रुस्तम यह सह न सका। उसने तलवार खोंचली। रमणी ने शोन्नता से रुस्तम का हाथ पकड़ कर ऐसा भटका दिया कि, तलवार हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी।

रुस्तम विस्मय-सिंहत बोल उठा—"मा, तुम कौन हो ?" रमणी ने हँस कर कहा—"मैं भगवान् सोमनाय की दासी हाँ।"

रुख्तम—क्या गुर्ज्जर की सब रमिष्याँ ऐसी ही शक्ति-श्रालिनी हैं ?

रमणी—जिस देश में खयं शिता के अवतार महा-काल भैरव सोमनाथ विराजते हैं, वहां की अधिकांश रमिणयाँ ऐसी ही हैं।

इसी समय शाइज़ादे ने कहा-"रुखम, इस रमणी की

धन्यवाद दो। इसी के कारण आज यह पवित्र-भूमि हम सोगों के रुधिर-प्रवाह से कलिंद्धत होने से बची। चली, हम सोग अब लीटें। यह याचा निष्फल हुई।

रमणी ने पूँछा—"कहाँ जाइयेगा ?"

शाह जमाल-अधिकतर सिन्धुदेश।

रमणी—श्रभी श्राप को नाव कैसे मिलेगी? फिर एक बात श्रीर है कि श्राप हमारे श्रितिथ हैं, बिना श्रातिथ्य स्तीकार किये श्राप जा कैसे सकते हैं ?

शाह—तब हम क्या करें ?

रमणी—श्राप को हमारे साथ चलना पड़िगा। श्राप हमारे श्रितिथि हैं।

शाह—तुम्हारा विखास क्या ?

रमणी-विखास! हमारा वचन।

शाह-यदि हम न जायें तो क्या करोगी ?

रमणी—ग्राप को जाना ही पड़िगा।

यह कह रमणी ने एक ग्रंख निकाल कर फाँका। ग्रंख-नाद के होते ही चण ही भर में वहाँ १०० ग्रस्त्रधारी सैनिक ग्रा पहुँचे। उनमें से एकने ग्राग बढ़ कर कहा—"मा, क्या ग्राज्ञा है ?"

रमणी ने इंस कर कड़ा—"कुछ नहीं। योंही एक बार तुन्हें देखने की इच्छा हुई। अब तुम लोग जाओ।"

चण-भर में वे लोग जहाँ से ऋाये थे वहीं चले गये।

ग्रांच जमालने यह देख कर कहा—"श्रच्छा, हम चलते हैं पर एक बात की प्रतिज्ञा करो।"

रमणी-किस बात की ?

शाह—दगा तो नहीं करोगी?

रमणी-ना, भगवान् सोमनाय इमें ऐसी मति न दें।

शाह—श्रीर एक बात। हमारा परिचय किसी की न देना। रमणी—स्वीकार है।

शाह—श्रीर कल सूर्योदय के पहले हमें विदा दे देना श्रीर एक नाव भी ठीक करना।

रमणी-यह भी स्त्रीकार है।

शाह जमाल ने रुस्तम की श्रोर देख कर कहा—"रुस्तम. इन लोगों को भी बुला लो।"

रुस्तम ने एक सीटी बजायी, जिसे सुनते ही वे चारो सैनिक भी आ गये।

रमणी आगे-आगे चलने लगी और वे लोग विसाय-विसुख होकर पोक्टे-पोक्टे जाने लगे।

### [ 3 ]

कुछ दूर चलने के बाद एक वहत् श्रष्टां लिका मिली। वहाँ १० शस्त्रधारी सैनिक इथर-उथर घूम रहे थे। रमणी ने शाह-ज़ादे की श्रोर देखकर कहा "महाशय! श्रापयहाँ निश्शंक श्रादये। राजपूत श्रपने श्रतिथि का श्रनिष्ट कभी नहीं करते। घोर शतु भी यदि अतिथि होकर आवे, तो वह हम लोगों का पूज-नीय है।"

इसके बाद उसने एक सैनिक की और देखकर कहा— "भैरव, ये लोग हमारे अतिथि हैं। इनको विश्वाम-स्थान बतलाओ।" भैरव ने आकर कहा—"चलिये महाग्रय।"

रमणी एक श्रोर चली गयी श्रीर ग्राइ जमाल तथा उसके साथियों ने उस बहुद श्रद्धालिका में प्रवेश किया। भैरव इनकी एक सजी हुए कमरे में ले गया। वहाँ इनसे कहा—"यह कमरा श्राप के लिए है श्रीर यह दूसरा कमरा श्राप के स्त्यों के लिए।"

यह कह कर भैरव चला गया। श्राह जमाल की श्राज्ञा पाकर वे चारों सैनिक भी टूसरे कमरे में चले गये। उस कमरे में केवल शाह जमाल श्रीर रुस्तम रह गये।

शाह जमाल ने कहा-"रुख्तम।"

रुस्तम-जनाव।

शाह—यह क्या व्यापार है ? जुक समक्त में आता है ? रुस्तम—जनाव ! जुक नहीं।

शाह—इनका उद्देश क्या है ? अतिथि बनाना या इसी मिस से बन्दी करना ?

रुस्तम—बन्दी होने में अब क्या कसर है ? शाह—भीर यह रमणी कीन है ? रुस्तम—हजूर, मैं कुछ नहीं कह सकता। श्रीर कुछ बात नहीं हुई। इसी समयं भैरव चार श्रत्यो के साथ श्रा पहुँचा।

भैरव वोला—"हमारी माता जी का अनुरोध है कि अब आप लोग भोजन करें। यहाँ जो कुछ मिल सकता है वही आप के लिए लाया गया है। फल, कन्द-मूल और दुग्ध को होड़ और कुछ नहीं है। कल प्रात:काल माताजी से साचात् होगा।" भैरव चला गया और ये लोग भोजन कर सोने की चेष्टा करने लगे। शाहज़ादे को छोड़, घड़ो भर में सब घोर-निद्रा में अचेत हो गये।

शाहज़ादे को नींद नहीं आई। वह जागता ही रहा।
श्राज तक शाहज़ादे के हृदय में किसी रमणी का चित्र शंकित
नहीं हुआ था, पर उस गुर्जार-रमणी के अपूर्व सीन्दर्थ, श्रदम्य
साहस और आतिथ्यसत्कार ने उसके हृदय पर एक बड़ा
श्राघात कर दिया था। उस श्राघात के कारण उसका हृदय
जल रहा था। शाहज़ादे को ज़रा भी शान्ति नहीं मिलती थी।

रात व्यतीत हो गयो। त्राकाश में प्रात:काल की लालिमा फैलने लगी। रुस्तम भी सोकर उठा और चारो सैनिक भी। भैरव फिर आया। शाइज़ादे को प्रणाम कर बोला,—"रानीजी जानना चाहती हैं कि आप लोगों को कल कुछ कष्ट तो नहीं हुआ?"

शाह—रानीजी कीन ? जिन्हों ने हमें आश्रय दिया है ? भैरव—जी हाँ, जिनके आप श्रतिथि हैं। ग्राह—विही गुर्जार की राजकन्या कमलावती हैं, जो कल हमारे साथ श्रायी थीं ?

भैरव-जी हाँ।

शाह—रानीजी को हमारी श्रोर से धन्यवाद देकर कहना, हम लोग उनके बढ़े क्षतच्च हैं। श्रव वे हमें विदा करें।

भैरव शाप लोग प्रात: काल के कार्यों से यदि निव्रत्त हो सुके हों, तो अभी प्रस्थान कीजिये। नाव तैयार है।

ग्राइ—गुर्ज्जर के अतिथि आप की रानी के निकट और एक बात के प्रार्थी हैं।

भैरव-कच्चि।

शाह—यही कि वे खयं आकर हमें विदा देवें।

भैरव-श्रमभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाह-कों ? कल तो वे हमारे साथ शाई थीं!

भैरव—पर वह श्राना कर्तव्य के श्रनुरोध से था, श्राज कदापि नहीं श्रा सकरीं।

ग्राह—हम सुसलमान हैं। अपने आमंत्रित अतिथि को पूरे सम्मान-सहित विदा करते हैं। देखते हैं कि गुर्जंर की रानी गिष्टाचार की आदर्भ नहीं हैं। वे अपने श्रेष्ठ अति-थि के अपमान करने में संकोच नहीं करतीं।

भैरव का मुख लाल हो गया। उसने तलवार पर हाथ रक्ता, इसी समय पीके से किसी ने कहा, "सावधान! भैरव! सावधान! घतिथि का अपमान मत करना।" भैरव ने चौंक कर पीछे देखा कि, खयं रानी कमलावती खड़ी हैं।

ग्राह जमाल ने देखा कि, इस बार कमलावती का मुख खुंला नहीं है, वह ग्रवगुग्छन में ग्रावृत है।

कमलावती ने शाहजमाल की श्रोर देखकर कहा—"जनाब! श्राप गुर्जार पर कलङ्क श्रारोपण करने के लिये उद्यत हो गये थे, इसीलिये मुक्ते श्राना पड़ा। यह ध्यान रिखये कि गुर्जार की रानी श्रपने श्रितिथ के साथ श्रिष्ट व्यवहार नहीं करती।"

कमलावती यह कह कर चुप हो गई। शाह जमाल ने सिर नीचा कर लिया। कमलावती ने फिर गम्भीर खरमें कहा "जनाव, मैं अब अधिक समय तक नहीं ठहर सकती, क्योंकि पूजा का समय जा रहा है। यदि हमसे कुछ मृल हुई हो, तो उसे आप चमा करें; भूल सभी से हो जाती है। हाँ, यह भी कहे देती हाँ कि आप फिर कभी छन्न-वेश से गुर्जर-प्रदेश में न आदयेगा, नहीं तो आप विषदु में पहेंगे।"

कमलावती शोव्रता से चली गई। जैसे विद्युत् चणभर में आकाश-मण्डल में प्रकट होकर फिर लुप्त हो जाती है, वैसे हो वह शोव्रता से आई और शोव्रता से ही चली गई। शाह जमाल देखता ही रह गया।

सेनापति रुद्धम ने कहा—"ग्राहज़ादे! श्रव श्राप हथा विजय क्यों करते हैं ?" गाहज़ादे ने एक दोर्घ नि:म्बास परित्याग कर कहा— "रुस्तम, चलो, अब यहाँ ठहरने का काम नहीं है।" सब लोग आगे बढ़े और भैरव भी उनके पीछे चला।

(8)

"मा, क्या यह काम अच्छा हुया ?"

"इसमें बुरा क्या इसा भैरव ?"

"सुसलमान हमारे शतु हैं। श्रीर फिर जो यहाँ श्राये थे, वे लोग हमारे घोर शतु हैं।"

"क़क भी हो, पर ये तो हमारे अतियि!"

"जान पड़ता है, गुर्जार पर शीव ही विपद आवेगी।"

"यह कैसे जाना ?"

"उन लोगों की बात-चीत से मालुम हुआ।"

'ज़क चिन्ता की बात नहीं है। भैरव, तुम भय मत करो, गुर्जारवासी निर्वल नहीं हैं। जुमार सिंह की ग्रांत अभी चीण महीं हुई। गुर्जार का अभी कुछ भी अनिष्ट न होगा।"

पीके से निसी ने नहा—"सत्य है नमला। गुर्जारवासी निर्वल नहीं हैं।"

कमलावती ने मुँह फिर कर देखा, तो कुमार पीछे खड़े हँस रहे हैं। भैरव कुमार को देखकर अन्यत चला गया। कमला ने चिन्तित खर से कहा—"कुमार! हम लोगों पर विपद शानेवाली है।"

कुमार बोले,—"विपद्! कमला, जब तक सुलतान मह-

मूद जीवित हैं तब तक विपद का श्रमाव न रहेगा, पर यह ध्यान रक्वो, हम भी विपद को ही खोजते रहते हैं।"

कमला ने कठोर दृष्टि-पातकर पूछा-"कैसे ?"

कुमार क्या यह नहीं जानती हो ? स्मरण है, सोमनाय के मन्दिर में आपने क्या प्रतिज्ञा की यी और क्या स्त्रीकार किया या ? यदि विपद् न आवेगी, तो कुमारसिंह का बाहु-बल कैसे प्रकट होगा ?

कमला गन्भीर होकर बोली,—"कुमार, यह समय सुख-कल्पना करने का नहीं है। गुर्जार का सारा भार तुम पर है। पिता वह हैं। वे तुम पर विखास करते हैं।"

कुमार॰ —यह सब जानता हुँ। जीवन रहते मैं कर्त्तस्य से पराखुख न हुँगा। तुम इसकी चिन्ता मत करी। पर सुक्ते एक बात की चिन्ता है।

कमला-कीन बात ? सुभ से संकोच न करना।

जुमार—कमला, युद्ध में सब अनिश्चित रहता है। कौन जानता है कि क्या होगा ? यदि कहीं मैं युद्ध में मारा जाज ? कमला—जुमार, तो मैं खर्ग में जाकर तुम्हारे चरणों को चूमूँगी।

कुमार कमला, मैं यही सुनना चाहता था। सुभी ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे लिये ही नीच 'महमूद' गुर्कार पर चाक्रमण करिया।

कमला-यह भापने कीरी जाना ?

कुमार सुलतान का भाद्यपुत्र शाह जमाल तुन्हें देख कर उत्मत्तसा हो गया है। वही सेनापित होकर श्रावेगा, यह भैरव ने हमसे कहा है। वह उन लोगों के साथ बड़ी दूर तक गया था। उसने यह बात उन लोगों के सुख से सुनी है।

यह सुन कर कमलावती के द्वट्य में भय होने लगा। एक अनिष्ट की आशंका होने लगी। क्या उसके लिये उसकी जननी जन्मभूमि का सर्वनाश होगा? क्या उसीके लिये शाह जमाल सुर्कार पर आक्रमण करेगा?

कुछ चण बाद कमलावती ने कहा—"कुमार, तुम इसका भय मत करो। मैं राजपूत की कन्या हाँ। मैं श्रपना धर्म भली-भाँति जानती हाँ। समय श्राने पर हम लोगों के लिये चिताग्नि चन्दन-प्रलेप के समान शीतल हो जाती है।"

कुमार के नेत्रों में जल भर श्राया। वे वहाँ से चले गये। कमलावती ने श्राकाश की श्रीर देख कर करण-खर से कहा, "भगवन्, सोमनाथ! सहस्त्रों कमलावती चाहे कालके भीषण स्रोत में वह जायँ, पर देखना प्रभो, कुमार गुर्जर की रचा भक्ती-भाँति करें।"

## (其)

सिश्वदेश में ससुद्र-तीर से दस कीस पर सुलतान सहसूदने एक नगर बसाया था। वह अब भी सहसूदाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में राज्य-स्थापित करना, यह सहसूद का आनारिक छद्देश्य न था और इसके लिये उसने प्रयक्ष भी नहीं किया। उसकी इच्छा थी—असंख्य रत्न-संग्रह करना। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए महमूद ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और दैवेच्छा से वह सदा सफल-मनोरथ ही होता रहा। उसकी राजधानी, गृज़नी, भारत-ऐक्वर्य से अलकापुरी के तुल्य हो गई, परन्तु महमूद सन्तुष्ट न हुआ।

सोमनाथ के ऐर्स्स्य की कथा सुनकर उसने गुर्कार पर भी धावा करने का निश्चय किया। परन्तु उसे सुयोग न मिलता था। उसने अनेक बार चेष्टा की, परन्तु कुछ कर न सका। इस बार उसने शाहज़ादा शाह जमाल और सेनापित रस्तमकी भेजा। हिन्दू विषक् के विश्व में उन लोगों ने गुर्कारदेश में प्रवेश भी किया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह पाठकगण जानते ही हैं।

राज-कन्या कमलावती के श्राहेश से मैरव उन लोगों को एक निरापट स्थान तक पहुँचा कर गुर्जर को लौट श्राया। मार्गमें श्राह जमाल श्रीर करतम विश्वोभाषा में वार्तालाप करते थे। श्राह जमाल ने कई बार कमलावती का नामोक्केख किया। भैरव पिश्वो नहीं जानता था, इससे कुछ समभ न सका; पर गुर्जर की माता, प्रत्यच देवी कमलावती का पवित्र नाम उन केच्छों के मुख से सुनकर भैरव का सारा श्रीर जलने लगा। एक बार उसके मन में श्राया कि नाव को समुद्र में डुवा दें, जिससे गुर्जर के दो प्रवल श्रुत्रों का नाश हो जाय; पर उसी समय कमलावती का श्रीत्मम वचन उसके ध्यानमें श्रा गया, 'दिखना

भैरव इन लोगों का जुक भी अनिष्ट न हो। यह होने पर भी ये लोग हमारे अतिथि हैं।" भैरव ने तुरन्त ही अपने हृदय की उत्तेजना को दबा लिया, पर इतना उसने समभ लिया कि गुर्जार पर यवन लोग शीघ्र ही आक्रमण करेंगे; परन्तु इस बार सोमनाथ के विख-विश्वत ऐखर्य के लिये नहीं, कम-लावती के लिए। शाहज़ादा के हृदय में एक भीषण अग्नि धवक रही थी, उसीकी शान्ति के लिये वह किसी न किसी दिन गुर्जार पर विपद लावेगा।

( € )

महमूदाबाद आकर शाह जमाल ने सुना कि सुलतान मह-मूद आखेट के लिए निकले हैं। शाहज़ादा वहीं सुलतान की राह देखने लगा। रुस्तम भी उनके साथ ठहरा रहा।

यहाँ आकर रखाम ने देखा कि शाहज़ादा अब हमको प्रसन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहता है। चालाक रुखाम समम गया कि शाह जमाल क्यों खुशामद करता है। बात यह यी कि रखाम सुलतान का प्रधान सेनापित था। फिर उस पर सुलतान का पूर्ण विखास था। शाहज़ादे ने सीचा कि रखाम से विवाद करना अच्छा न हुआ। चण भर में उत्तेजना के वस उसने जो कुछ कह डाला था उसके लिए वह पश्चात्ताप करने खगा। फिर उन्हें भय था कि रुखाम कहीं यह सब बात सुलतान से जाकर न कह दे। यही सब सोच-विचार कर शाह जमाल रखाम की खुशामद में लगा रहता था। रखाम

याह जमाल पर श्रान्तरिक स्नेह रखता था। वह कभी नहीं चाहता था कि याह का कुछ श्रनिष्ट हो।

सन्ध्या के समय एक निर्जन कमरे में बैठे शाह जमाल श्रीर रुस्तम वार्तालाप कर रहे हैं। शाह जमाल ने कहा—"रुस्तम साहब, श्रापने हमारी बे-श्रदबी तो माफ़ कर दी?"

रुस्तम—जनाव का लड़कपन अभी नहीं गया है। इसी में उस दिन ऐसी बात हो गई; पर हमने मन में उसे कभी नहीं रक्ता। हुजर, यह ध्यान रक्तों कि ऐसी छोटी-छोटो बातों पर रुस्तम कभी ध्यान नहीं देता।"

भाइ—इसरे एक बात की प्रतिज्ञा करो। रुस्तम—कहिए।

शाह—उस दिन की बात तो तुम सुलतान से कभी न कही गे? रुस्तम—आज तक मैंने मिथ्या-भाषण नहीं किया है। आपके लिए मैं वह भी करूँ गा। आप विष्वास करें, सुलतान की यह बात कभी न मालुम होगी।

शाह रूसम, इसने भी दृढ़ निश्चय किया है कि हम सुलतान की श्राचा श्रव कभी न भंग करेंगे।

रुख्तम—तो क्या श्राप गुर्जार पर उनके कहने से, श्राक्र-मण करेंगे ?

गाह-जरुर।

रुस्तम यह क्या ? प्राह्तादे, यह सब कमलावती के लिए तो नहीं है ?

शाह-वही बात है, रस्तम,

रुस्तम—पर आप यह जान लें कि गुर्जर की ध्वंस किये विना आप कमलावती को नहीं पा सकते। जब तक गुर्जर में एक भी राजपूत जीता रहेगा तब तक आप निरापट्ट नहीं हो सकते।

शाह जमाल—हाँ, क्स्तम, श्रव की बार हम गुर्ज्य को बिल्कुल ध्वंस कर डालेंगे, उसे एक बार ही श्मशान बना देंगे। जिस प्रदेश की प्राक्तिक शोभा ने कभी हमें सुग्ध कर लिया था उसी प्रदेश को,—तुम देख लेना,—हम प्रेत-भूमि बना कर होई गे।

रुस्तम-कमलावती क्यां इतनी सुन्दरी है ?

शाह जमाल-रुस्तम! तुम उस रूप का मूल्य नहीं जानते।

रुत्तम कुछ कहना चाहता था कि सुलतान महमूद खयं श्रापहुँचा। उन्हें देख कर शाह के चेहरे का रङ्ग उड़ गया। रुत्तम का भी हृदय काँप उठा। दोनों श्रासन-त्याग कर सस-स्थम उठ बैठे।

सुलतान ने गभीर खर से जमाल की भीर देखकर कहा, ''जमाल, गुर्जार का क्या संवाद है ?''

शाह जमाल—जहाँपनाइ, संवाद शुभ है। सुलतान—गुर्ज्जर-पति का सेना-बल कितना है? शाह जमाल—हम लोगों से बहुत कम ! सुलतान—गुर्ज्जर-विजय करने के लिए तुम्हें कितनी सेना चाहिए ?

शाह जमाल-दस हजार।

सुलतान दस इज़ार! तुमको दस और रुस्तम को पाँच हज़ार देने से हमारा बाहु-बल शिथिल हो जायगा।

ग्राइजमाल-गुर्ज्जर की सेना खुब सुरचित है।

सुलतान—जानता हाँ, पर सुभी त्राश्चर्य है कि गृज़नी का भविष्य-ऋधिकारी श्रफ़ग़ान-सैनिक का बल नहीं जानता!

याह जमाल के हृदय में यह बात तीर सी लगी। उसने तेज़ी से कहा— "जहाँपनाह, हम केवल पाँच हज़ार सेना लेकर युडमें जाने के लिए प्रस्तुत हैं। श्रांपके श्राशीर्वादसे में इतनी ही सेना से गुर्जर-विजय करूँ गा। यदि नहीं, तो युड में ही प्राण-त्याग करूँ गा; लीटूँ गा नहीं।" सुलतान शाह जमाल को पुत्र के समान चाहता था। यह बात सुन कर उसके नेतों में जल भर श्राया। उसने कहा— "जमाल! हम तुम्हें दम हज़ार सेना देंगे। पर तीन हज़ार रुस्तम के श्राधीन रहका तुम्हारी पार्श्व-रचा करेगी। कल ही युड-याता करो। हां, एक बात श्रीर कहनी है, गुर्ज्ञर-पति को बन्दी कर हमारे पास मेजना। यदि जीता हाथ न श्रावे, तो श्रिर काट कर भेजना।"

शाह जहाँपनाह, मैं वैसा ही करूँगा। सुलतान हाँ, श्रीर एक बात।

#### शाह-याजा।

सुलतान हम सुनते हैं, गुर्ज्यर-राज-कन्या कमलावती अत्यन्त सुन्दरी है। हम उसे वेगम बनाना चाहते हैं। दसलिए तुम उसे सम्मान सहित-हमारे पास भेजना।

शाह जमाल के मस्तक पर सहसा वज्रपात हो गया। सारा संसार श्रंधकारमय बोध होने लगा, पर उपाय क्या था? कहना पड़ा—"बन्दा श्रापकी श्राज्ञा का पालन करेगा। श्राप निश्चन्त रहें।"

सुलतान श्रीर कुछ न बोला, वहाँ से शीव्र चला गया।

प्राहजमालके हृदयाकाण में आधा का जो उज्ज्वल आलोक प्रकट हुआ या वह अन्धकारमय निराणा में परिणत हो गया। वह सुख का खप्र चला गया।

गुर्ज्य-विजय करने का पहले जैसा उत्साह था, वैसा अब न रहा। शाह विषय मुख से बोला,—"क्स्तम, युद के लिए प्रसुत हो। खुदा को जो मंजूर है वही होगा।"

( 0 )

भैरव हाँफता-हाँफता कमलावती के कमरे के पास आकर विक्रत स्वर से बोला—"मा, मा!"

कमलावती ने वाहर श्रांकर कहा—''कीन है ? भैरव! क्या बात है ?''

भैरव ने कहा—"मा, सर्वनाग उपस्थित है!" कमलावती ने डर कर पूछा—"क्यों, क्या हुआ ?" भैरव—''मुसलमानों की सेना गुर्ज्य के समीप या गई है।'' कमलावती—कितनी सेना ? भैरव—प्राय: बीस हज़ार। कमला—बी-स-ह-जा-र—!!! भैरव—हाँ, मा, इससे अधिक होगी—कम नहीं।

कमला—गुर्जर की रचा कैसे होगी ? भैरत, हमारी सेना दस हज़ार से अधिक नहीं है।

भैरव—"हाँ, मा, श्रीर—श्रीर तुम्हारी कैसे रचा होगी, मा!"

कमलावती का मुख लाल हो गया, फिर तुरन्त ही वह लालिमा चली गई। कमला गैम्भीर होकर बोली—"भैरव. इमारी कीन चिन्ता ? क्या तू भूल गया कि मैं राजपूत-कन्या हाँ। इम लोगों को मृत्यु से भय नहीं है। अपनी जन्म-भृमि की चिन्ता कर। पिता कहाँ हैं ?"

भैरव—" नगर के बाहर व्यूह-रचना कर रहे हैं। उनका कहना है हिंक वे सोमनाय के चरणतल में रहकर युद्ध करेंगे। वे ही हमारी रचा करेंगे।" कमला कातर खर से बोल उठी,—"भगवान सोमनाय, क्या होगा ? क्या करोंगे ? प्रभी!"

सहसा कुमारसिंह वहाँ युद-वेश में श्रा पहुँचा। कमला-वती कुमार का हाथ पकड़कर बोली, 'कुमार श्रव क्या होगा? कुमार उत्साह-पूर्ण स्वर से बोला—'किसीका भय नहीं है। कमला, स्वयं स्वयंभू हमारे एष्ठ-पोषक हैं। जहाँ सोमनाथ महाकाल के रूप में विराजमान हैं और जहाँ साचात् प्रिक्तम्यो देवी तुम हो, वहाँ कमला, हम लोगों को भय किस बात का है? तुम हमें प्रसन्न मुख से विदा दो।" कमला सजल नेत्रों से बोली—"कुमार, ग्राज न जान क्यों मेरा हृदय काँपता है? न जाने क्यों ग्रनिष्ट की ग्रागंका होती है? हाय! इस सर्वनाग्र और ग्रनर्थ की जड़ मैं ही हाँ। हाय! मैंने क्यों ग्रीतान जमाल को ग्रायय दिया?"

कुमार—कमला, यह विषाद करने का समय नहीं है। तुम राजपूत-कन्या हो। धेर्य धरो। में जाता हूँ, पर एक बात और कहनी है। मुसलमानों का कोई विष्वास नहीं। युद्ध में जय-पराजय दीनों मिलती हैं। कीन जानता है, कहीं हमारी पराजय हो और उन लोगों की जय। यदि कहीं ऐसा हो, तब तुन्हें आत्म-रचा के लिये समय न मिलेगा इस लिए यह मैं तुन्हें दिये जाता हूँ। विपद् पड़ने पर अपनी धर्म-रचाके लिये तुम इस विष का सदुपयोग करना। मेरी मृत्यु हो जाने और तुन्हारे पिता के स्वर्गत होने पर, कमला! तुम यह जान रक्खो, देवता भी तुन्हारी रचा न कर सकेंगे। उस समय यही विष तुन्हारी और तुन्हारे धर्म की रचा करेगा। जब तुम सुन लेना कि कुमार अब संसार में नहीं रहा तब तुम विष-पान कर अपनी पितन आत्मा की रचा करना।

यह कह कर कुमार ने कमलावती के हाथ में एक कागृज़ की पुड़िया दे दी और फिर सजल नेत्रोंसे युड-मृमिकी और प्रस्थान किया। भैरव दूसरे कमरे में या। कुमार की जाते देख कर वह भी उनके पीछे हो गया।

( 5 )

ं सन्ध्या हुई। गुर्ज्जर-सेना पठानों से पराजित हुई। सूर्थ-देव गुर्ज्जर के पराजय का कलाइ न सह क्रोध से लोहित वर्ण धारण कर आकाश-सण्डल में अदृश्य हो गये।

उस दिन भगवान् सोमनाथ के मन्दिर में आरती नहीं हुई। उस दिन देव-मन्दिर के घण्ट-निनाद और ब्राह्मणों के स्तोच-पाठ से आकाश नहीं गूँजा। दिगन्त मुखरित नहीं हुआ। उस दिन समुद्र-तरङ्ग घार गर्जना नहीं करती थीं। उस दिन गुर्ज्जर की सौन्दर्य-शालिनी भूमि विभीषिका-मय समग्रन के समान हो गई थी।

भगवान् सोमनाय प्रमणान ही में रहते हैं, वही उनका निवासस्थान है। पर इस प्रमणान में चिता-भस्म नहीं है। उसके स्थान में उनके एकान्त भक्त गुर्ज्जर-वासियों का हृदय शोणित वह रहा है।

क्रमशः रजनी गमीर होने लगी। अन्धकार बढ़ने लता। कमलावती अपने पिता की मृत-देह के लिए चिता रच कर भैरव के साथ फिर युड-भूमिमें आई। उस महा समशानमें वह प्रेतनी के समान घूम रही है। पीके पीके मशाल हाथ में लिए भैरव था। भैरव मृत-देहों के मुख के पास मशाल ली जाता था। फिर निराशापूर्ण खर से कहता था, "नहीं, ये कुमार नहीं हैं।" वायु भी हताय होकर कहता या, "नहीं, नहीं, ये कुमार नहीं हैं।" उस अमगान बेन में स्थित बचीं के पत्ते भी कहने लगते, "नहीं, ये कुमारसिंह नहीं हैं।" चन्द्र-हीन आकाय-मण्डल के तारे भी कह उठते थे "कुमारसिंह कहाँ हैं? उन्हें कहाँ खोजती हो? वे तो हमारे राज्यमें हैं।" कमलावती निराय होकर फिर दूसरी स्त देह की और जाती थी।

इसी समय उस अध्वकार-मय समणान-भृमि में दो मनुष्यें की श्राक्तति दीख पड़ी। वे मूर्तिइय, भैरव श्रीर कमलावती के समीप श्रायें। कमलावती ने उन दोनों को पहचान लिया श्रीर भैरव ने भी। उनमें से एक शाह जमाल या श्रीर दूसरा कस्तम।

कमलावती ने तिरस्कार-पूर्ण खर से कहा, "शैतान, निराधम, तूने क्यों हमारा सर्वनाश किया? क्या हमारे श्रातिष्य-सत्कार का यही पुरस्कार है?" शाह जमाल ने उस तिर-स्कार का उत्तर न दिया। वह इस समय कमलावती की श्रोर स्थिर दृष्टि से देखता था। जिसके लिए श्राज उसने गुर्ज्ञर को प्रेत-भृमि कर दी है, जिसके लिए श्राज उसने गुर्ज्जर को प्रित-भृमि कर दी है, जिसके लिए श्राज उसने गुर्ज्जर को प्रित-भृमि के शोणित-प्रवाह बहाया है, उसे सामने खड़ी देख कर शाह जमाल उसत्त हो उठा। फिर विक्रत स्वर से बोला, "कमला! तुम यहाँ क्यों वृम रही हो? यह हम श्रमुमान से कह सकते हैं कि कदाचित् तुम कुमारसिंह की मृत देह लेना चाहती हो। पर कुमार मरे नहीं हैं, श्राहत हैं श्रीर हमारे शिवर में बन्दी हैं। कमला, हम क्रतन्न नहीं हैं। यदि तुम

चाही तो हम अभी उन्हें खाधीन कर दें। पर इसके लिए मैं तुन्हें लीना चाहता हूँ।" इसके बाद शाह जमाल उत्तेजित स्वर से कहने लगा, "कमला, सुलतान तुन्हें बेगम बनाना चाइते हैं श्रीर मैं तुन्हें अपनी हृदयेखरी, अपनी प्राणेखरी करना चाहता हैं। मैं गज़नी का भावी सुलतान हैं। पर कमला तम्हारे लिए मैं वह राज्य छोड़े देता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं अफ़ग़ानिस्थान न लीटूँ गा। इसी देशमें एक क़री बनाकर मैं तुम्हारे साथ सुख से रहँगा। मुभे अब और कुछ नहीं चाहिए। कमला, प्राणेखरी कमला! एक बार कही, तुस मेरी हो।" इतना कह कर शाह जमाल कमलावती को त्रालिङ्गन करने के लिए दौड़ा। एकाएक पीईट से एक वन्द्रक की यावाज़ यायी। शाइ जमाल याइत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीघ्र ही वह श्रावातकारी सब के सम्मुख श्राया। उसे देख रुख्य के आश्चर्य की सीमा न रही, क्यों कि वह खयं सुलतान सहसूद था।

भू-पितत शाइज़ादेकी श्रोर देख कर सुलतान बोला- 'शैतान विश्वासघातक! नफर, क्या इसी लिए मैंने तुभ पर इतना विश्वा-स किया था? मैंने तुभे क्या नहीं दिया? श्रीर फिर तृनं मेरे ही साथ दगा की। महमूदाबाद में मैंने किप कर तेरी बातें सन ली थीं। एक सैनिक के वेश में मैं तेरे पीके-पीके यहाँ तक श्राया, श्रीर यहाँ श्राज मैंने तुभी इस दगाबाज़ी के लिए पूरा पुरस्कार दे दिया। यह कह कर सुलतान पीछे लीटा; देखा, वहाँ कमलावती श्रीर भैरव कोई नहीं हैं, रुस्तम खड़ा है। सुलतान ने पूछा "रुस्तम, ये दोनो कहाँ चले गये?"

रुख्तम ने कहा, ''जहांपनाह, मैं कह नहीं सकता, कहां गये! मैंने ख़्याल नहीं किया।

सुलतान—"रुस्तम, तुम इस लाश को उठाकर मेरे पोक्ट-पोक्ट आश्रो।" रुस्तम शाह जमाल की लाश उठाकर सुलतान के पोक्ट-पोक्ट चला। शिविर में जाने से मालूम हुआ कि कुमारसिंह भी न जाने कैसे कूट कर निकल गये! सुलतान ने कहा, "रुस्तम, इस बार हम दुश्मनों को शिकस्त न कर सको। चलो, फिर कभी देखा जायगा।"

सुलतान महमूद के लौट जाने पर कुमार सिंह ने कमला-वती का पाणिग्रहण किया। कमलावती के पिता की भी यही ग्रन्तिम इच्छा थी। कुमारसिंह उनके बाद गुर्जर के ग्रधी-खर हुए ।

<sup>\*</sup>बंगला 'भारतवर्ष' में प्रकाशित एक ऐतिहासिक गलप का सारांश ।





इस्कि इन्लंड के समुद्र-तट पर एक गाँव में लारेन्स ली नाम दि हैं का एक व्यक्ति रहता था। नन्दन-कानन में पारि-कि इस्कि जातकी तरह उसके केवल एक कन्या थी। कन्याका नाम था ऐनी। ऐनी के ग्टह के सभीप ही एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। उसका नाम फिलिप था। इन लोगोंसे थोड़ी दूर एक सन्तान-हीन बढ़के साथ एक अनाथ बालक रहता था। उसका नाम एनक आर्डन था। बाल्यकाल के निश्कल प्रेम ने ऐनी, फिलिप और आर्डन को एक ही स्व में बॉध दिया था। तीनों सदा एक साथ रहते थे। तीनों एक साथ खिलते थे। सन्ध्याकाल में प्रतिदिन फिलिप और आर्डन रिनी के साथ नदी के तीर पर बालुका-ग्टह-निर्माण करने के लिए जाते थे। ग्टह निर्मित हो जाने पर कभी फिन

लिप गरहस्य बनता या और आर्डन अतियि होतर आता या और कभी आर्डन हो गरहस्य होतर फिलिप का आतिष्य-सलार करता या। ऐनी दोनों को गरहिणी होती यो। कभी-कभी इसके लिये फिलिप और आर्डन में बड़ा भगड़ा होता या। आर्डन चाहता या कि ऐनी उसकी होतर रहे, किन्तु फिलिप की इच्छा यो, वह ऐनी को रक्वे। वालिका ऐनी भगड़ा मिटाने के लिए कहती यो—"में तुम दोनों की गरहणी होतर रहँगी।" पर तोभी उन लोगों को शान्ति अथवा मन्तोष नहीं होता या। कभी फिलिप उदास हो जाता या और कभी आर्डन।

समय किसी की प्रतीचा नहीं करता है। उसकी गित सदा अविराम रहती है। क्रमण: इन तीनों का बाल्य-काल व्यतीत हो गया। बालिका ऐनी युवती कहने योग्य हो गई और फ़िलिप और आर्डन दोनों ने उसे अपना हृदय-दान कर दिया। ऐनी का प्रेम फ़िलिप पर था, इसमें उसे थोड़ा भी मन्देह नहीं होता था। पर आर्डन के लिए उसके हृदय में जो भाव था उसे वह खयं नहीं समभ सकती थी। जब फ़िलिप आता था तब वह उससे बात करने में संद्वीच नहीं करती थी; पर जब आर्डन आता था तब वह न जाने कैसी हो जाती थी। आर्डन उससे अपने भविष्य की कथा कहता था। वह उसे सिर्फ सुनती रहती थी। ग्रायद कुछ सोचती भी थी।

किसी दिन सन्ध्या के समय, जब सूर्ध्य से विदा लेकर प्रक्रति नि: खास ले रही थी, फ़िलिप ऐनी के उद्यान की श्रीर गया। वहाँ उसने ऐनी और आईन की एक लता-कुंज में देखा। ऐनी की अधरों पर अर्डसमुद्रित फूल पर सकरन्द की तरइ-हास्यरेखा प्रकट हो रही थी, और आर्डन के मुख पर भी प्रसन्तता भालन रही थी। फ़िलिप इससे सब समभ गया। उसकी हृदय में न जाने क्यों वेदना होने लगी। एक दीर्घ नि: खास परित्याग कर वह लीट श्राया। कुछ दिनों के बाद ऐनी का आईन के साथ विवाह हो गया। दोनों सुख से रहने लगे। दो वर्ष के बाद उनके एक लड़की हुई। उसका नाम अनावेल रखा गया। दम्पती के स्नेह-संयय होने से अनावेल ने उनके हुट प्रेम-बन्धन को हुट्तर कर दिया। भगवान् की दया से कुछ वर्षों के बाद एक लड़का भी हुआ। दम्पति के सुख और स्नेह की सीमा न रही, पर उस दिन से आर्डन को चिन्ता होने लगी।

आर्डन एक नाविक का पुत्र था। ससुद्र में यात्रा करना उसे खूब पसन्द था। विवाह के पहले किसी व्यापारी के जहाज़ में उसने कई वर्ष तक काम भी किया था, वह सोचने लगा कि यदि वह किसी जहाज़ में काम करके धन उपार्जन करे और किसी व्यवसाय में लग जाय, तो उसे अपनी सन्तानोंके भविष्य की कोई चिन्ता न रहेगी। उसने एक दिन ऐनी से अपना विचार कहा, पर ऐनी ने उसका विरोध किया; तोभी उसने अपना विचार नहीं बदला। उसकी इच्छा थी कि वह अपने लड़के को ऐसी शिचा दे जिसमें उसे अपना जीवन-निर्वाह करने में कभी कष्ट न उठाना पड़े, पर इसके लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता थी। इसका उपाय आर्डन के लिये केवल एक था—जहाज़ में नौकरी करना।

इसी समय वह व्यापारी, जिसके जहाज़ में आर्डन काम कर चुका था. उससे मिलने के लिए ग्राया। उससे मालूम हुआ कि उसे एक आदमी की ज़रूरत है। यदि आर्डन विटेश जाने के लिए उद्यत हो तो उसे वह प्रसन्तता से जहाज़ में रख लेगा। आर्डन तो यह चाहता ही था। उसने तरन्त इसे स्त्रीकार कर लिया। ऐनी ने बहुत कुछ कहा, पर उसकी एक भी न सुनी। अन्त में ऐनी को सहमत होना पड़ा। उसनी श्रयु-पूर्ण नेत्रों से पति को विदा किया। जाते समय आर्डन ने अपने नव-जात शिश्व को गोद में ले लिया और घोड़ी देर बाद उसे ऐनी के हाथों में दे दिया। उस समय उस के भी नेतों में जल भर आया और ऐनी तो रोने लगी। अन्तमें धैर्थ धर कर उसने ऐनी से कहा, "ऐनी, हृदयेखरी ऐनी, धैर्थ धरो। मैं तुमसे बहुत दिनों तक अलग नहीं रह्रँगा। अधिक से अधिक दो वर्ष लगेंगे। दो वर्ष के बाद मैं फिर नीट त्राजँगा। तब तक तुमको कुछ कष्ट सहना पहेगा, फिर इस लोगों के ज्ञानन्द की सीमान रहेगी।" इतना कह कर चार्डन चला गया और ऐनी, जब तक वह दृष्टि-पथ से अतीत

न हुआ, उसकी ओर देखती रही। फिर धीरे-धीरे घर लीट आई। उस समय उसके हृदय में न जाने क्यों तरह-तरह की आशंकाएँ होती थीं।

एक वर्ष किसी तरह से कटा। दूसरा वर्ष भी बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। तीसरे वर्ष भर ऐनी की सत्वषा-दृष्टि समुद्र की और लगी रही, पर आर्डन नहीं आया। ऐनी की उल्लग्डा बढ़ने लगी। चीया वर्ष भी निकल गया। आर्डन का कुछ समाचार न मिला। ऐनी को बहुत भय होने लगा।

उस समय ऐनी को एक और चिन्ता लगी। आर्डन में जाते समय सिर्फ दो वर्ष के लिये प्रबन्ध कर दिया था। अब उसे खाने-पीने की भी तकलीफ़ होने लगी। उसे अपनी उतनी चिन्ता नहीं थी, पर उसके दोनों बचों की कैसी दशा होगी, इसका ख़याल करते ही उसका हृदय फटने लगता था। विपत्ति के समय कोई भी आश्रय नहीं देता। ऐनी जगदी- खर से प्रार्थना करने लगी।

सन्या के समय में ऐनी उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। अनाविल और उसका छोटा भाई लारिन्स वहीं खेल रहें थे। उस समय फ़िलिप ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। फ़िलिप को देखकर ऐनी का दु:ख और भी बढ़ गया। वह सिर नीचा कर रोने लगी। फ़िलिप का भी गला भर आया। उसने गड़गट् खर से कहा, "ऐनी, मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय कैसी वेदना हो रही है। सुक्ते तुम कुछ सहायता करने दो। अपने दु:ख में सुक्ते भी साथ कर लो। सुक्ते मालूम है, कुछ दिनो से तुम्हें खाने-पीने की तकलीफ हो रही है। यदि अपने लिए नहीं तो, इन बचों के लिए सुक्ते कुछ सहायता करने दो।" फिलिप इतना कहकर उप हो गया और ऐनी ने सजल नेत्रों से उसकी और देखकर कहा, "फिलिप, भगवान् तुम्हारा कखाण करें। तुम ने आज मेरी और मेरे बचों की प्राण-रचा की है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भृलूँगी।"

फिलिए अब प्रति दिन आने लगा। उसने ऐनी के ग्टह का ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उसे कभी किसी बात का कष्ट नहीं होता या। अनावेल और लारेन्स तो फिलिय को देखने के लिए प्रतिदिन उलाखित रहते थे। फिलिप भी इन पर खूब स्ने ह करता था। एक दिन सन्धा के समय फिलिय, ऐनी, श्रनावेल श्रीर लारिन्स सब घूमने के लिए गये। गाँव के बाहर होते ही अनावेल लारेना के साथ फूल तोड़ने के लिये इधर-उधर घूमने लगी और फि.लिप ऐनी के साथ एक इच के नीचे खड़ा होकर उनकी क्रीड़ा देखने लगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अन्त में फिलिप ने कहा "ऐनी, आर्डन को गये आज ५ वर्ष हो गये। अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि वह भी जहाज़ के टूट जाने पर डूब गया ; नहीं तो वह याज तक यवध्य लीट याता। ऐसी दशा में, ऐनी, क्या तुम सुभा पर दया करोगी,? मैं जानता ह कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं इं, पर भगवान जानते हैं, मेरे हृदय

में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है। अपने अन्त:करण में तुम्हारी सृति को यंकित कर में याज तक उसकी उपासना करता या रहा हाँ। व्यातुम मेरी उपासना को सफल न करोगी?" रेनी का हृदय कॉपने लगा । वह कहने लगी, "नहीं, नहीं, ऐसा मत कही। आर्डन आवेगा, अवश्य आवेगा। पर मैं-हाय! मैं -- अक्र कह नहीं सकती हैं। फिलिप, इस वर्ष भरसुके और प्रतीचा जरने दो। जेवल एक वर्ष।" फिलिए ने इसे भी खीकार कर लिया। देखते-देखते वह वर्ष भी व्यतीत हो गया। ऋर्डिन नहीं स्राया। फिलिप ने स्राकर कहा ''ऐनी, तुम्हारी प्रतिज्ञा के दिन पूरे हो गये। अब तुम क्या कहती ही ?" ऐनी ने उत्तर दिया, "फ़िलिप! यद्यपि मैं दिलकुल निराग हो गई हाँ, तोभी मुफ्ते कभी-कभी क्रक बोड़ीमी त्रामा होने लगती है। फ़िलिप, सुभो दो महीने का और समय दो।" फिलिए इसे स्वीकार कर चला गया।

फिलिए के चले जाने पर ऐनी ने बाइबिल खोल कर किसी पेज में हाय रक्खा। जिन गब्दों पर उसका हाय पड़ा उनका अर्थ "ताड़ वच के नीचे" था। ऐनी कुक समभान सकी श्रीर यही बात सोचर्त-सोचर्त उसे नींट श्रागई। खप्रमं उसने देखा कि, बार्डन किसो ताड़ बच के नीचे खड़ा है। चारी बीर कोवल शान्ति है। पशु-पचियों का भी ग्रब्द नहीं सुनाई पडता श्रीर श्राकाशमें सूर्य का प्रकाश फैला हुशा है। ऐनी जाग पड़ी। सीचने लगी। अन्त में स्थिर किया. "वह पृथ्वी लोक में नहीं है.

किसी दूसरे हो लोक में है। पर जहां है, वहां वह सुख श्रीर शान्ति से है। यदि ऐसा है, तो हम लोग विवाह क्यों न करें? "दतना सोच कर उसने फ़िलिप को बुलाकर श्रपना विचार कह दिया श्रीर थोड़े ही दिनों में उनका विवाह हो गया। ऐनी श्रनावेल श्रीर लारिस कों लेकर फ़िलिप के घर रहने लगी।

ग्रार्डन का क्या हुग्रा ? वह कहाँ चला गया ? लीटा क्यों नहीं, उसका यह कारण है। ग्रार्डन व्यापारी के साथ जहाज़ में अफ्रिका आया। वहाँ वह डेढ़ साल तक रहा। कुछ व्यवसाय करता रहा। इससे उसे लाभ भी ख़ूब हुआ। फिर वह खदेश लीटा पर भाग्य को दोष से जहाज़ दृट जाने पर वह बचा भी तो ऐसी जगह में जाकर, जहां न तो कोई श्रादमी रहता था श्रीर न कभी कोई जहाज़ उधर से निकलता था। अकेला आर्डन उस निर्जन दीप में रहता था। प्रतिदिन प्रात:काल से सायं-काल तक वह ससुद्र की श्रोर देखता रहता था। रात में भी वह योड़ी देर के लिये सोता या। किसी जँची जगह में उसने एक लाल भग्डा लगा रखा था. जिससे कोई उसे देख कर बचाने के लिये आवे। पर इतना करने पर भी कोई उधर से नहीं निकला। एक साल, दो साल, तीन साल, इसी तरह चार साल व्यतीत हो गये। तोभी आर्डन की आशा-लता नहीं मुरभाई। वह निराश नहीं हुआ। पाँचवें साल उसकी आशा पूरी हुई। उसने दूर से एक जहाज़ की उधर

ही त्रात हुए देखा। हर्ष को मारे वह चिक्काने लगा। आर्डन उस समय पश्च की तरह हो गया था। चार वर्षों में उसके बाल भी खूब बढ़ गये थे। पहले थोड़ी देर तक वह जहाज़ बालों से बोल भी नहीं सका। फिर धीरे-धीरे वह सब कुछ बोलने और समस्तने लगा। तब जान पड़ा कि जहाज़ दक्ष लेख का है और दक्ष लेख हो लीटिगा। आर्डन भी उन लोगों के साथ आया। मार्ग में वह केवल ऐनी और अपने बचों का ख्याल करता रहा। उन लोगों को क्या दशा होगी? कैसे रहते होंगे? क्या खाते होंगे? ऐनी उसके विषय में क्या सोचती होगी? यही सब सोचते-सोचते आर्डन दक्ष लेख पहुँचा। पहुँचते ही वह पहले अपने घर की और रवाना हुआ।

सबसे पहले उसने अपने गाँव के गिरजाघर के मीनार को देखा। फिर वह स्कूल, जहाँ उसने वर्णमाला सीखी थी। फिर टेम्स नदी, जहाँ बाल्य-काल में ऐनी फिलिप और आर्डन को साथ कीड़ा करती थी। फिर अहा! वह घर आर्डन का. ऐनी का, अनावेल का और शिश्र लारेन्स का! आर्डन दौड़ कर भीतर गया; पर वहाँ कोई नहीं था। मकान देखने से ऐसा जान पड़ता था कि महीनों से कोई वहाँ नहीं रहता है, आर्डन का सिर घूमने लगा। ऐनी कहाँ गई? उसके बच्चे कहाँ गये, वह कुछ स्थिर न कर सका। वहाँ से वह सराय में गया। देखा, सराय का मालिक वही जान है। पर जान उसे पहचान न सका। इसने भी अपरिचित की भाँति उससे एक कमरा साँगा। खा-पी लेने पर फिर वह जान के पास आया श्रीर इधर-उधर की बातें करने लगा। फिर बातों ही बातों में उसने अपने घर की श्रीर श्रुंगुली उठा कर पूछा "यह किसका घर है?" तब जान कहने लगा, "यह घर श्रार्डन का है। वह मेरा मिन या। बेचारा, ६,० वर्ष की बात है, श्रिका गया था। लौटते समय जहाज़ डूव जाने से उसकी स्त्यु हो गई। श्रभी थोड़े दिन हुए उसकी स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया। जिससे विवाह हुशा है, उसका नाम है फिलिप। फिलिप खूब श्रक्ता श्रारमी है।"

श्रार्डन केवल सुनता रहा। जब जान सुप हो गया, तब वह श्रपने कमरे में लौट श्राया। "हे भगवन्, श्रार्डन जीवित है श्रीर ऐनी ने दूसरा विवाह कर लिया! श्रार्डन मर क्यों न गया?" श्रव उसे क्या करना चाहिए। यहाँ रहना उचित नहीं है। यदि किसी ने पहचान लिया, तो बड़ा सङ्कट होगा। श्रतएव उसे यहाँसे चलाहो जाना चाहिए। पर जाने के पहले उसे ऐनी श्रीर श्रपने बचों को देखने की इच्छा हुई। वह सुप-चाप श्रपने कमरे से उठा श्रीर फिलिप के मकान की श्रोर खाना हुआ।

सकान पर पहुँच कर वह चोरों की तरह भीतर ब्रस गया। वहाँ उसने देखा कि ऐनी फ़िलिपके साथ बाहर दालान में बैठो हुई कुछ कह रही थी। उसकी लड़की अनावेल फिलिप की कुसी पकड़ कर खड़ी थी और लारेन्स फिलिप की गोद में

बैठा था। यार्ड न थोड़ी देर तक स्थिर दृष्टि से उन लोगों की श्रोर देखता रहा; फिर एक नि: श्वास परित्याग कर वह लौटा, पर वह सराय की श्रोर नहीं गया। कहाँ गया, यह हम नहीं कह सकते की कि फिर उसे किसीन नहीं देखा।

<sup>\*</sup> प्रभिन्न टेनीसन की एक काव्य की श्राधार पर





※※※※ हते हैं कि सदा किसी के दिन एक से नहीं जाते।
※ 45 ※ जब विधाता प्रतिकृत होता है, तब विपत्ति पर
※※※※ विपत्ति श्राती है। तब न जाने कितना कष्ट
सहना पड़ता है। सारा संसार मुँह फिर लेता है, कोई श्रायय
भी नहीं देता। श्रभागे का धैर्य छुट जाता है। किंकर्त्तथविमृद् होकर वह निश्च ष्ट बैठा रहता है। श्रन्त में, हताश
हो विचारा सदा के लिये दु:ख-सागर में निमग्न हो जाता
है; परन्तु जब भाग्योदय होता है, जब विधाता श्रनुकृत
होता है, तब विपत्ति के घोर तिमिर में कहीं से एक श्रपूर्व
प्रकाश श्राने लगता है। क्रमश: सारी विपत्ति चली जाती है
श्रीर सुख के दिन श्रा जाते हैं।

विधिनिकशोर अपने को भाग्यशाली समभते थे। कष्ट श्रीर कोश को जानते भी नहीं थे। संसार से वे निरे अनिभन्न र्थे। घर में सुख-सम्पदा सभी थी। समय श्रानन्द से व्यतीत होता था। सारा संसार उनके श्रनीकिक गान से सुग्ध था। सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। लच्ची चञ्चल है, दसका उन्हें खप्न में भी विष्वास नहीं था।

द्धर पिता का खर्गवास हुआ, उधर विपिनिकशोर का सीभाग्यस्थ्य सदा के लिये अस्त हुआ। वह सखका संसार न जान कहाँ विलीन होगया। देखते-देखतेधन, जन, दास-दासी, बस्यु, बान्धव, कहीं के कहीं चले गये। अब विपिनिकशोर को कोई पूछता भी नहीं। सारे संसार के प्रशंसापाल, विपिन को अब आश्रयदाता नहीं मिलते। इस विस्तीर्ण संसार में विपिन अकेले हैं, नि:स्सहाय हैं। विपिन के नेंबों में जल भर श्राया, उन्हें मालूम हुआ कि संसार दु:खमय है, अन्धकार-मय है।

इसी ममय मनोरञ्जन बाबू को गवर्नमेंट ने कोर्ट आफ् वार्ड्स को अधीनतासे सुक्त कर दिया। अब वे खतंत्र होगये। नाट्यशाला स्थापित करने को उन्हें प्रबल आकांचा थी। खाधीन होते ही उन्होंने नाट्य-शाला स्थापित की। इसी समय उनकी दृष्टि विपिनिकशोर पर पड़ी। विपिनिकशोर की अली-किक सङ्गीत-कलासे परम सुग्ध होकर मनोरञ्जन बाबू ने उन्हें आश्रय दिया। अब विपिन बाबू इनके क्रपापात होगये।

मनोरञ्जन बाबू गिचित थे। वे कलकत्ता विखिविद्या-लय के बी॰ ए॰ थे। वे अपना सारा काम बड़ी सावधानी से करते थे। खाना, पीना उठना, बैठना इत्यादि सब समय पर होते थे। वे अपना समय कभी व्यर्थ बातों में नहीं लगाते थे। सारो प्रजा उनसे प्रसन्न थी, परन्तु जब से विपिन बाबू से उनका परिचय हुआ तब से वे अपना सब काम नियत समय पर नहीं कर सकते थे। रातको बड़ी देर तक वे विपिन बाबू से अपनी नात्यशाला के विषय में बातचीत किया करते थे। दिन प्रति-दिन विपिन पर उनका से ह बढ़ने लगा, धीरे-धीरे उन्होंने अपना काम-काज करना छोड़ दिया। सिवाय संगीत के उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी।

एक दिन रानौ वसन्तकुमारीने मनोरञ्जवाबू से विधिनको बड़ो निन्दा को; कहा कि "विधिनबावूके सदृश नीच मनुश्रोंके साथ रहना क्या उचित है? ऐसी से छुणा करनी चाहिए न कि स्नेह। विधिन में ऐसा कौनसा गुण है जिससे उसका दतना मान? उसपर दतना स्नेह?" मनोरञ्जन बाबू हँसने लगे। रानी को क्रुड देख वे बहुत प्रसन्न हुए; ज्यों-ज्यों रानी क्रुड होती थी, त्यों-त्यों मनोरञ्जन बाबू विधिनकिशोर की प्रशंसा कर-कर हँसते जाते थे। अन्त में उन्होंने कहा कि "विधिन बाबूका मान न करना, मानो संगीत-शास्त्रका अनादर करना है, उनकी प्रशंसा न करना, मानो संगीतशास्त्र की अप्रशंसा करना है। विधिन बाबू में यह अलीकिक गुण है।"

रानी बसन्तकुमारी की ष्टणा विधिन बाबू पर बढ़ती गई! इधर मनोरक्कन बाबू का खें ह बढ़ता गया। एक बार बिहारी ने शानी का काम नहीं किया। रानी के क्रुड होने पर उसने साफ-साफ कह दिया कि ज़मींदार बाबू की भाजा से उसे दिन भर विपिन बाबू का काम करना पड़ता है। रानी औरभी क्रुड हुई। क्या विपिन बाबू कहीं के नवाव हैं जो हाथ से भपना काम नहीं कर सकते? बिहारी तो यही चाहता था। उसने उस दिन से विपिन बाबू का काम करना बन्द कर दिया। तबसे विपिनकि भोर को सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता था। इससे उन्हें कष्ट होता था, पर ज़मींदार बाबू से बिहारी के विरुद्ध एक मन्द्रों कहा।

इसी समय मनोरञ्जन बाबू के जन्मदिवस के हुई में "सुमद्रा हरण" नाटक करने का विचार किया गया। नाट्यशाला में सब उपस्थित हुए। नाटक खेला गया। विधिनिक्तशोर श्रज्जुन बने श्रीर मनोरञ्जन बाबू कुर्ण। विधिनिक्तशोर की नाट्यकला से सब प्रसन्न हो गये, सब के सब एक खर से प्रशंसा करने लगे—रानो बसन्तकुमारी भी श्रव विधिन बाबू को स्नेहदृष्टि से देखने लगीं। नाटक समाप्त हुआ। मनोरञ्जन बाबू रानीके पास गये। रानी ने विधिनिक्तशोर की बड़ी प्रशंसा की। तब मनोरञ्जन बाबू ने पूछा "श्रीर मैंने कैसा किया?" "उँहर श्राप की बात ही दूसरी है" कह कर रानी ने बात टाल दी. श्रीर फिर विधिन बाबू की प्रशंसा करने लगीं।

मनोरञ्जन बावू सोचने लगे, "विधिन किशोर की व्यर्थ ही लोग प्रशंसा करते हैं, श्राख़िर उसमें कीनसा अलीकिक गुण है। जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वे सब सूर्ज हैं। दो घड़ी पहले मनोरज्जन बाबू खयं उन सूर्जी में से एक थे; पर अब एकदम उनके विचार में परिवर्तन हो गया। उनका वह स्नेह चला गया। अब वे विधिन की छणा-दृष्टि से देखने लगे।

द्धर विधिन वाबू पर अब रानी का स्नेह बढ़ने लगा।
बिहारी पुन: उनका सब काम करने लगा। एक बार रानी
ने मनोरञ्जन बाबू से कहा कि, विधिन बाबू कुलीन वंश के हैं।
क्या हुआ जो उनकी दशा अब अच्छी नहीं है। याम के साधारण लोगों के साथ उनका रहना उचित नहीं है। उनके रहने
का अलग प्रबन्ध होना चाहिए। मनोरञ्जन बाबू कुछ न बोले।

उस दिन से सनोरक्कर्न बाबू अपना सारा कार्य्य खयं देखने लंगे। नाट्यशाला की ग्रोर उन्हों ने फिर कभी ध्यान नहीं दिया। अब वे अपना समय व्यर्थ वातों में नहीं लगाते थे।

एक बार सनीरज्ञन बाबू की काम में विहारी ने असावधा-धानी की। ज़मींदार बाबू उस पर बड़े क्राइ हुए। बिहारी ने तुरन्त ही उत्तर दिया कि उसे रानी की आज्ञा से दिन भर विपिन बाबू का काम करना पड़ता है। मनीरज्ञन बाबू ने अत्यन्त रोष से कहा, "उनके काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।" बिहारी ने पुन: काम करना बन्द कर दिया।

जुक्र दिन के बाद, मनोरञ्जन बाबू ने नाव्यशाला तोड़ दी, संगीतशास्त्र की तुच्छ-तुच्छ बातों में समय व्यतीत करना वे मूर्खता समभने लगे। अब विधिन बाबू की कोई आवध्यकता न रही। इस से उन्होंने उन्हें वेतन देना भी बन्द कर दिया। विधिन बाबू ने दोर्घ नि: खास लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। अपने भाग्यको दोष दे, वे वहाँ से चले गये। कहाँ गये, यह कोई नहीं जानता। उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। "इतविधि लिसतानां हि विचित्रो विधाकः"।

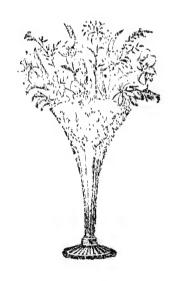



अप्रकृष्टि ह अपर लोक की कया है। उससे इस लोक का जुक कि या है। यह यहाँ से अत्यन्त दूर है; अनन्त कि कि दि कि या का मि कि सी नचत्र-मंडल में वह स्थित है। वहां किसी रमणी के साथ एक पुरुष रहता था। एक डाली में दो फूलों के समान वे दोनों रहा करते थे। उनमें कभी विच्छेद-वियोग नहीं हुआ था। वहाँ एक विस्तृत एवं सधन वन था। सब वच परस्पर ऐसे मिल गये थे कि उनके बीच थोड़ा भी अन्तर नहीं था, पर वचों में ही यह निविड़-भाव न था उस वन में जो जुक्छ थे, सब ऐसे ही मिल गये थे। फूल-फूल में, फल-फल में और पत्तों-पत्तों में भी विच्छेद नहीं था। जल पवन और प्रकाश भी वन के उस सुदृढ़ मिलन को भंग कर प्रवेश करने का पथ नहीं पाते थे।

उस वन के बीच एक मन्दिर था। वह कब से था-

यह कोई नहीं जानता। मन्दिर में कुछ नहीं या। रात को देवता उममें आया करते थे। सुनते हैं कि उस समय घोर राति के अन्यकार में किसी को साथ में न लेकर यदि कोई मन्दिर मं जाकर देवता की आराधना कर और उसे अपने हृदय का रत अर्थण कर तो उसकी प्रार्थना अवध्य सफल होती है!

पुरुष और रसणी अनेक बार उस सन्दिर में गये थे, अनेक बार दोनों ने देवता की प्रार्थना की थी; पर अकेला कोई नहीं गया था। किसी पूर्णिमा की गानि में. पुरुष को साथ में न लेकर, रमणी अकेली ही मन्दिर की और गई। वन के बाहर चन्द्रमा के प्रकाश में सारा संसार हँस सा रहा था। जल, स्थल, घाकाश, मब उज्ज्वल थे। सब में केवल शुस्त्रता थी। आकाश में नीलिमा नहीं थी। समुद्र में नीलिमा नहीं थी। सब आलोक-सय था। केवल वन के भीतर घोर अन्धकार था। उस स्थान में ज्योतसा नहीं थी। प्रकाश नहीं था।

रमणी उस घोर यन्धकार में मन्दिर के पास आई और भिता-भाव से देवता की प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी; समय व्यतीत होने लगा। रात बढ़ने लगी, पर कुछ न हुआ। अन्त में रमणी ने अपने मर्स-स्थल में आघात किया। धीर-धीर रत बिन्दु-बिन्दु होतार हृदय से बाहर निकल मन्दिर की सीढ़ियों पर गिरन लगा। इस बार प्रव्ह हुआ, 'क्या चाहती हो?" रसणी ने कहा, "एव पुरुष है। वह मुभ्ने संमार में सबसे अधिक प्रिय है। आप उसे वर हैं।" प्रव्ह हुआ,

"कैसा वर ?" रमणी ने उत्तर दिया, 'यह तो मैं नहीं जानती. प्रभी ! पर जिससे उसका सब प्रकार से मंगल हो वह वर दीजिए।'' शब्द हुआ, "तथालु।''

चिरकाल की आकांचा सफल होने के कारण उसके आनन्द की सीमा न रही। इतने आनन्दका उसने अपने जीवनमें कभी उपभोग नहीं किया था। उस आनन्द का भाग पुरुष को देने के लिए वह अधीर हो उठी। धीर-धीर न चल वह उत्लग्छा से दौड़ने भी लगी। स्थिर वन उसके द्रुतपाद-चेप से कॉप उठा। स्तब्धता भंग कर ग्रुष्क पत्नों से मर्भर-ध्वनि निकली। अन्धकार में उस ग्रब्द की सुनकर रम्हों, न जाने क्यों, चिकत और भीत होगई।

शीव हा वह वन के बाहर आई। बाहर अन्धकार नहीं या। बाहर चन्द्र-ज्योत्स्ना क्रीड़ा कर रही थी। वसंत-काल की पवन वह रही थी। फूलों की सुगन्धि से सब दिशाएँ पूर्ण थीं। दूर में ससुद्र-तीर के बालुका के कण ज्योत्स्ना के आलोक में, आकाश के नचचों के समान, चमक रहे थे! ससुद्र-तरङ्ग भी अपने अविराम दृत्य में रत थी। आकाश में, पवन में. स्थल पर, सर्वत्र आनन्द की ध्वनि उठने लगी।

रमणी शीव्रता से चली जारही थी। उसकी दृष्टि एक बार समुद्र की श्रोर गई श्रीर वह ठहर गई। उसने देखा कि एक नाव समुद्र- तरङ्गों की भंग करती हुई चली जारही है। रमणी सोचने लगी, "इतनी रात को देश छोड़ कर कीन जा रहा हैं ?" वह उत्मुकता से देखने लगी। प्रकाश मन्द होने के कारण यद्यपि वह पहचाना नहीं जा मकता था तथापि रमणी ने शीघ्र ही जान लिया कि वह कीन है। वह सूर्ति उसके हृदय-पटल में श्रीकित थी। वह उसका चिर-परिचित पुरुष था।

नाव धीर-धीर दूर होती जा रही थी। इसी समय रमणी ने यह क्या देखा? देखा कि. उस नाव में एक परम सुन्दरी बालिका पुरुष के माथ बैठी हुई है। उसका सुन्दर मुख चन्द्रमा के प्रकाम में अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता था।

रमणी का हृदय चंचल हो उठा। वह पागल के समान दौड़ी। वह नाव को ज़रूर रोक लेगी, पुरुष को जाने न देगी! किन्तु सामन समुद्र था, उसकी भीषण तरङ्गों को भेदना ससाध्य था! हताश होकर रमणी रोने लगी। अब वह का करेगी? रमणी व्याजुल होकर बारम्बार कहने लगी—"लीट सास्रो, बन्ध! लीट आश्रो।"

अन्त मं, दूसरा उपाय न देख कर रमणी ससुद्र में कूद पड़ी। तगर-प्राचीर को भेद कर वह आगे बढ़ना चाहती थी कि किमी ने उसके कान में कहा, 'यह क्या करती हो ? तुम यह क्या करती हो ?' रमणी ने गद्-गद् कंठ से कहा, ''में इसके लिये अपने हृदय का रक्त देकता से वर-भिचा मांग लाई हाँ। " अलखित खराँने कहा, "अच्छा तो है; वर वह पा भी तो गया।''

रमणी ने पूछा 'कोन सा वर ?''

त्रमित खर ने कहा ''उसका सर्वाङ्गीन मंगल, तुमसे। इसका त्रनन्त विच्छोद!''

रमणी स्तिभत हो गई।

फिर घव्द हुआ, "क्यों, तुम सुखी तो हो ?"

· रमणी ने धीर-धीर कहा, ''हाँ, सुखी।"

चारों ग्रोर फिर निस्तब्धता फैल गई; सिर्फ समुद्र का वंचल जल रमणी के दोनों चरणों को घेर कर 'छल्-छल्' करने लगा/।\*

<sup>\*</sup> एक घंग्रेजी काख्यायिकाका अनुवाद।





निमं अहीर होने पर भी गांवमें गोविन्दकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो है यो। उसकी सुजनता देखकर सब लोग उसका आदर जिल्हा करते थे। प्रायः देखा जाता है कि थोड़ा भी धन हो जाने पर नीच लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है। पर गोविन्द ने कभी अपने धन का दर्प नहीं किया। वह सदा सब लोगों से कहा करता—'यह आपहो की दया-दृष्ट है जो मैं आज कुछ कमा-खाने लगा हैं।"

गोविन्द के एक ही लड़का था। उसका नाम था मोहन। उसका खभाव कुछ विचित्र था। वह किसी के साथ कभी नहीं रहता था। उसे एकान्तवास ही प्रिय था। अपनी ही अवस्था वाले लड़कों के साथ खेलने में उसे भय होता था। यदि कोई उससे कुछ पूछता तो वह घकरा कर कुछ का कुछ कह जाता। उसकी यह दशा देख कर सब हमते थे। पर

ह यह निरादर चुपचाप सह लेता था। गोविन्द को अपने निक्त विषय में बड़ी चिन्ता थी। वह चाहता था कि मोहन में उसकी तरह पढ़-लिख कर चार लोगों में प्रतिष्ठित हो जाय। उसने इसके लिए बड़ी चेष्टा की। पिएडतजी को तो—जो पहीर के लड़के को पढ़ाने में अपनी मानहानि समभते थे—किसी प्रकार उसने अपनी और कर लिया। पर मोहनके भाग्य में विद्या थी ही नहीं। पिएडतजी को हृदय-गाहिणी शिचा से भी वह कुछ लाभ न उठा सका। हिन्दी शिचावली की समाप्त करके ज्यों ही उसने रघुवंश और की मुदी के एष्ठों पर दृष्टिपात किया त्यों ही उसका साहस छूट गया। पिएडतजी ने अपनी और से खुब प्रयत्न किया, पर हुआ कुछ नहीं। अन्त में उन्होंने एक दिन गोविन्द से आकर कह दिया कि वे अब मोहन को न पढ़ा सकेंगे।

गोविन्द निराश होकर मोहन को घर का उद्यम सिखाने लगा। पर इसमें भी उसका मनोर्य सफल न हुआ। प्रात:-काल उठकर मोहन अपनी वंशी लेकर किसी निर्जनस्थान को चला जाता और वच के जपर चढ़ कर खर और लयका विना विचार किये ही अपनी वंशी की विचित्र ध्वनि से प्रकृति को मुख करने की चेष्टा करता। हम नहीं कह सकते कि प्रकृति इस एष्ट गायक के अनर्गल संगीत से सन्तुष्ट होती थी कि नहीं. परन्तु इसमें कुक सन्देह नहीं कि वह प्रति दिन मोहन को अपनी प्रतिध्वनि के दारा शिका देती थी। अपने गुक और

पिता के प्रयासों को विफल करके मोहन प्रक्रांत से शिचा लेने लगा। कुछ दिनों के बाद गोविन्दकी सृत्यु हो गई। मोहनको कुछ ज्ञान तो या हो नहीं विधवा माता पर ही घरका भार पड़ा। कुछ लोगों से सहायता लेकर वह सब काम करने लगी। उसने भी कई बार मोहन को कास सीख़ने के लिये कहा, पर मोहन ने सदा यही उत्तर दिया—'मां, में तो निबुंडि हँ, में क्या सीखूँगा?' फिर वैसा ही समय व्यतीत होने लगा। मोहन को दिन-चर्था में कुछ भी फोर-फार न हुआ। प्रात:काल से सायंकाल तक प्रक्रांत की सङ्गीत गिचा होने लगी।

एक दिन मोहन की मीसी अपनी बहन को देखने के लिये आई। बहनने उससे अपने पुत्रकी कथा कही! मीसीने दीर्घनि: खास लेकर कहा—"क्या करोगी, बहिन! जो भाग्यमें लिख गया है वह अवध्य होगा।" थोड़ी देरमें मोहन आया। तब उसे बुलाकर उसकी मीसी कहने लगी—"वटा! मेरे एक गाय है, उसे देखने वाला कोई नहीं। तुम घरका काम तो करते ही नहीं, चलो उसी को लाकर सेवा किया करो।"

मोहन ने स्तीकार कर लिया। ट्रूसरे ही दिन सीसीके घर जा कर वह गाय ले आया। मोहनने अपनी गायका नाम रक्ता नंदिनी। उसने अपने पिष्डतजी से सुन लिया या कि विश्व की धेनु का नाम नंदिनी या। दिलीप की सहस्र वह भी नंदिनी के साथ रहने लगा। जहाँ वह जाती थी, जाता था। उसकी गित में कभी बाधा नहीं डालता था। निदनी से उस का प्रेम इतना बढ़ गया कि वह चए भर भी उसके बिना नहीं रह सकता था। अब वह जड़ प्रक्राति को अपनी बंगी की ध्वनि नहीं सुनाता था, उसकी बंगी पर अब केवल निद्नी का अधिकार था। नहीं मालुम, उसकी इस निष्काम सेवा की और नंदनी की कैसी दृष्टि थी।

एक बार जब वह सो रहा था, नंदिनी (कदाचित् उसके प्रेम की परीचा करने के लिए) न जाने कहाँ चली गई। मोहन को बड़ी चिन्ता हुई। वह दिन भर दूँढ़ता रहा, पर नंदिनी का पता न लगा। सन्ध्या-समय वह उदास होकर घर लीटा। माता ने पूँछा, "नंदिनी कहाँ है?" माता के कोप से बचने के लिए उसने कह दियः—"उसे मोसी के घर छोड़ श्राया इँ।" माता चुप हो रही, पर मोहन से रात की भी न रहा गया। माता से कुछ बहाना करके वह घर से निकल पड़ा। रात भर खोजता रहा, श्रंत में उसका परित्रम सफल हुआ। रायबाबू के उद्यान में एक कदम्ब-वृद्ध के नीसे नंदिनी निश्चाङ्क बैठी मिली। मोहन तुरत हो उसके गले से लिपट गया श्रोर रोकर कहने लगा, "नन्दिनी, बनकर रहो मेरे हृदय की वन्दिनी।" कहने की श्रावश्वकता नहीं, यह उसकी पदा रचना थी, जिसका उसे बड़ा श्रीमान था।

श्रव नन्दिनी प्रति दिन रायवाव् के उद्यान में जाने लगी। वह सदा उसी कदम्ब के नीचे जाकर बैठती, मोहन भी उसके साय जाता भीर कदस्बकी एक गाखा पर वैठा रहता था। वह कदस्य रायवावृ की अष्टालिका से लगा हुआ था। जहाँ मोहन बैठता था उसके सामने एक खिड़की थी; वह सदा बन्द रहती थी।

एक दिन मध्याक्र-कालमें, जब स्थ्येकी प्रखर ज्वालासे संतप्त होकर प्रक्षति निखेष्ट मी हो रही थी, मोहन निखिन्त होकर कदम्बकी शाखा पर बैठा हुआ गा रहा था—"नन्दिनी बनकर रहो मेरे हृदय की वन्दनी।" इतने में उसने देखा कि नन्दिनी उठकर कहीं जारही है; तब उसे न जाने क्या हुआ, वह ज़ोरसे पुकारने लगा, "नन्दिनी, नन्दिनी।"

सहसा सामने वाली खिड़की खुली और एक रमणी ने अपना मुँड बाहर निकाल कर उससे पूँछा—"क्यों, मुक्ते क्यों पुकारते हो?" मोइनने विस्मित होकर कहा, "तुम्हें!" रमणी ने जुछ रुष्ट होकर उत्तर दिया—"हाँ मुक्ते, मैं ही निद्दिनी हाँ।" मोइन जुछ देर तक भय से स्तिभित हो गया। फिर उसने विनय पूर्वक कहा—"मुक्ते चमा करो। मैं नहीं जानता था, मैं अपनी गायको पुकार रहा था। उसका भी नाम निद्दिनी है।" रमणी ने खुजुटी संजुचित करके कहा—"ऐसा!" फिर तुरत ही खिड़की बन्द हो गई। थोड़ी देर तक मोइन जुछ सम्मक्त न सका। फिर वह धीरसे उतर आया और निद्दिनी को लेकर घर लीट पड़ा।

घर में त्राकर उसने देखा कि रायवाव का दरवान रघुनाय

उसकी प्रतीचा कर रहा है। उसे देखते ही रघुनाय कहने लगा—"रायबाबूने तुम्हारी गाय मोल लेली है। चलकर इसे गोशालामें बाँध श्राश्रो।"

मोहन का हृदय एवा बार ज़ोर से धक करके रह गया, फटा नहीं। वह चुपचाप रघुनायके साथ अपनी निन्दिनी को रायबावू की गोशाला में छोड़ आया। उसी दिनसे मोहन की दिन-चर्या में परिवर्तन हो गया। वह निर्जन वन की और न जाकर घर का काम-काज देखने लगा। माताको बड़ी प्रमन्नता हुई। पर उसे यह नहीं मालूम हुआ कि उसकी प्रसन्वता के लिये मोहन को क्या देना पड़ा।

## भिचुक का दान।

यह कैसी विचित्र लीला है, यह कैसा व्यवहार।
तुम्हें लोक-मर्थ्यादा का है कुछ भी नहीं विचार।
मुझे जान पड़ता है, तुम तो करते हो उपहास।
प्रभो! तुम्हारा ढङ्ग देख कर विस्मित है संसार।
मुक्ते भी तुम आज माँगते हो भिक्षा का दान।
क्या मैं तुम्हें नाथ! दे सकता कुछ भी किसी प्रकार!
तुमसे लेकर मैं करता हूँ जीवन का निर्वाह।
तुम पर ही तो सदा दिखों का रहता है भार।

मैंने जान लिया ऐसी ही सदा तुम्हारी रीति। मिक्षुक से मिक्षा लेकर तुम करते हो उपकार। सत्य कथा कहने से मुक्त पर मत हो जाना रुष्ट। कह दो, तुम क्या नहीं गये थे कभी द्वार से द्वार? तुम्हें सुदामा के तण्डुल से हुआ नहीं क्या तोष? शबरी के वेरों पर तुमने किया नहीं अधिकार? बलिसे छलकर ब्रहण किया था किसने यह तैलोक्य? पुष्प-दान लेकर क्या गज का किया नहीं उद्वार? कुछ भी हो, पर नहीं कहुँगा तुमको आज निराश। हदय-सिन्धु का रल तुम्हें मैं देता हुँ उपहार। मिलन जानकर यदि लेके में इसको हो सङ्कोच। तो सुधि कर लेना, कैसा था भृगु का पद-प्रहार।

## — कृतज्ञता—

चन्द्र हरता है निशा की कालिमा। हृद्य की देता उसे हैं लालिमा। किन्तु होकर लोक-निन्दा से अशङ्क। निशा देती है उसे अपना कलङ्की।





चिं ही वरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि.
 में हैं विमला दासी अपने आंचलके नीचे एक प्रदीप लेकर
 कि. श्री हैं विमला दासी अपने आंचलके नीचे एक प्रदीप लेकर
 कि. श्री हैं विमला दासी अपने आंचलके नीचे एक प्रदीप लेकर
 कि. श्री हो वही मामी के कार हो है। मैंने प्रका "इससे क्या होगा ?" उसने उत्तर दिया—"नहीं जानते हो
 बावू! आज तुम्हारी वड़ी भाभी पण्डितजी की वहकी सखी हो
 कर आई हैं, इसीलिए मैं उन्हें भलमला दिखाने जारही हैं।

तव तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दीड़ गया। दीदी में जाकर मैं कहने लगा, "दीदी, घोड़ा तेल तो दो।" दीदी ने कहा,—"जा, खभी मैं काम में लगी हाँ।" मैं निराश होकर अपने कमरे में लीट आया। फिर मैं सोचने लगा,— "यह खबसर जाने न देना चाहिये, खड़ी दिलगी होगी।" मैं

ऋतीस गढ़ में भासमला उस दीपका को कहते हैं जिसे दास्थिं कुछ दनास पाने की दच्छा से दिखाती हैं।

इधर-उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमवत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया-सलाई का बक्त लेकर माभी के कमर की और गया। मुर्फ देख कर माभी ने पूछा,—''कैसे आये बावू?" मैंने बिना उत्तर दिये ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। माभी ने हँस कर पूछा,—''यह क्या है?"

मैंने गन्भीर स्वर में उत्तर दिया.—"भाजमला।"

भाभी ने कुछ न कह कर भेरे हाथ पर पाँच कपये रख दिये। मैं कहने लगा,—''भाभी! क्या तुम्हारे प्रेमके आलोक का दतना ही मूच्य है?" भाभी ने हँम कर कहा,—''तो कितना चाहिए?" मैंने कहा,—''कम से कम एक गिनी।'' भाभी कहने लगी,—''अच्छा दस पर लिख दो; मैं अभी देती हाँ।" मैंने तुरत ही चालू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया,—''मूच्य—एक गिनी।'' भाभी ने गिनी निकाल कर सुभी दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद, गिनी के खर्च हो जाने पर, मैं यह घटना बिलकुल भूल गया।

प्वर्ष व्यतीत हो गये। मैं बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ होकर इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा न घी, जैसी बाठ वर्ष पहले घी। न भाभी घी बीर न विमला दासी ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिये छोड़ कर स्वर्ग चली गई घी, बीर विमला कटकी में खेती करती घी।

सस्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने भ्यासीच रहाया। पास ही कमरे में पड़ीस की क़रू स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। क्षक बातें हो रही थीं, इतने सें मैंने सना, टीटी किसी खी से कह रही है.—"क़क भी हो वहिन, मेरी बड़ी बह घर की लक्की थी।" उस स्त्रीने कहा-"हाँ बहिन! खब याद आई, सैं तुससे पुँछने वाली यी। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का मन्द्रक भेजा या न १ दीटी ने उत्तर दिया, "हाँ बहिन, वह कह गई थी, कि उसे रोहिणी को दे देना।" उस स्त्रीन कहा,-"उसमें सब तो ठीक था, पर एक विचित्र वात थी।" दीदी ने प्रका,-"कैसी विचित्र बात ?" वह कहने नगी,—"उसे मैंने खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खब हि़फाजतसे रेशसी कुमाल सें क्षक बंधा हुआ मिला। में सोचने लगा, यह क्या है। कीतृहल वश उसे खोल जर में ने देखा। बहिन, कही तो उसमें अना क्या रहा होगा ?" दोदीने उत्तर दिया. ''गम्नना रहा होगा।" उसने हँस कर कहा- 'नहीं, गहना न या। वह तो एक अधजली सीसदत्तीका टुकड़ा या और उस पर लिखा हुन्ना या-"सूख-एक गिनी।" चल भरके लिये मैं न्नान-मान्य हो गया, फिर अपने हृदयके आविंग को न रोक कर मैं उस कमरेमें घुस पड़ा और चिल्ला कर कहने लगा—"वह मेरी है; मुभी देदी!" कुछ स्त्रियाँ मुभी देख कर भागने लगीं। कक इधर-उधर टेखने लगीं। उस स्त्रीने अपना सिर ढाँकते

टॉकर्त कहा—"श्रच्छा, बाबृ में कल उसे भेज टूँगी"। पर मैंने रात को ही एक दासी भेज कर उस टुकड़े की मँगा लिया। उस दिन सुभसे कुछ नहीं खाया गया। पृष्टे जाने पर मैंने यह कह कर टाल दिया कि मिरमें दर्द है। बड़ी देर तक इधर-उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गये तब मैं श्रपने कमरेमें श्राया। सुक्षे उदास देखकर कमला पृष्टने लगी "पिरका दर्द कैसा है?" पर मैंने कुछ उत्तर न दिया; चुपचाप जेबसे मोमबत्तो को निकाल कर उसे जलाया श्रीर उसे एक कोनेमें रख दिया।

कमलाने पृद्धा—''यह क्या है ?''

सैने उत्तर दिया—"भत्तसना।" कमला कुछ नसमभ मकी। सैने देखा कि थोड़ी देश्में तिर भत्तमलेका लुद्र प्रान्तिक राचिके प्रम्थकार में विलोग हो गया।

## —िमनी की समत।—

युद्ध भूमि के चित्र पर मैंने अपनी दृष्टि।
देकर चिन्तित भावसे कहा, "हाय यह सृष्टि
होती आज विनष्ट है, था किसका अभिशाप?"
धीरे से आकर मिनी खड़ी हुई चुपचाप।

\* \* \* \* \* \* \*

अधरों पर थी हास्य की रेखा बड़ी पवित्र।
मैंने उसको दे दिया युद्ध-भूमि का चित्र।
देखा, उसका तो बड़ा था विचित्र ही ढङ्ग।
शत्रु-मित्र के भाव का किया मिनी ने भङ्ग।
फ्रांस और इङ्गळेएड पर था जब उसका हाथ।
जर्मन देशों का दिया सजल दूगों ने साथ।





※ ※ ※ गोका नाम या गोसती। पर वह खुब बोलती थी,
 ※ すび ※ इसीचे मैंने उसका नाम गूँगो रख दिया या। गूँगो
 ※ ※ इसीचे मैंने उसका नाम गूँगो रख दिया या। गूँगो
 ※ ※ ※ इो जाने पर भी गोमती की वाक्-शिक कम नहा हुई। तो भी सब लोग उसे गूँगो ही कहते गये।

गूँगी हम लोगों की दासी, विमला की लड़की थी। नीच वंगमें जन्म देकर भी भगवान्ने उसे कुछ ऐसा रूप दिया था कि उसके देखतेही सब लोग उसे गोद में लेना चाहते थे। वह प्रति दिन अपनी मां के साथ हमारे घर घाती। जब तक विमला घरका काम-काज करती, वह मिनी के साथ खेलतीं। जब मिनी पढ़ने के लिये आती तब वह भी आ जाती। पर वह तो चुप बैठ नहीं सकती थी। इसलिये वह भी मिनीके साथ पढ़ती थी। गूँगीकी बुडि भी तीव्र थी। मैंने देखा कि योड़े ही दिनोंमें वह मिनी से भी धागे बढ़ गई। उसकी ऐसी बुडि देख में उसे खूब उत्साह से, पढ़ाने लगा। में पाँच वर्ष तक विलासपुर में रहा और गूँगी पाँच वर्ष तक मुक्से पढ़ती रही। जब मुक्ते विलासपुर छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा तब गूँगी ११ वर्षकी थी। पर उस समय भी उसने सुभसे "बालिकाभूषण" "भूगोल" "अङ्गगणित" श्रीर "इतिहास" के भी कुछ श्रंश्र
पढ़ लिये। जात समय में उसे "रामचरित मानस" देता गया।
में जानता था, थोड़ ही दिनों में वह सब भूल जायगी।

कलकत्ता आते ही मेरा भाग्योदय हुआ। साहब की मुभ पर क्षपाष्टिष्ट हुई। मेरी पदोन्नित होने लगी। मैं भी खूब परि-त्रम करने लगा। कलकत्ते में मैं १५ वर्ष तक रहा। १५ वर्षकं बाद मैं फ़र्ष्ट ग्रेड का डेपुटी मेजिप्टेट होकर श्रीरामपुर चला गया।

शीतकाल का प्रारम हीं ,या, पर ठएट पड़ने लगी थी। में बाहर धूप में कुरसी डालकर श्राराम से "प्टेट्स्मैन" पढ़ रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने प्टेट्स्मैन फेंक दिया श्रीर एक बार चारों श्रीर दृष्टिपात किया। मेरे घर के सामने ही एक पका कुशा था। प्रति दिन वहां प्रात:काल स्त्रियोंकी बड़ी भीड़ रहती थो। उस दिन भा वहां स्त्रियोंकी संख्या कम न थी। मेने देखा कि हमारे घरकी दासी, मालती, भी गगरा लिये बैठी है। दतनेमें कुछ स्त्रियां लकड़ियों का गृष्टा सिर पर रक्ते उधरसे निकलीं। मालतीन उनमें से एक की पुकार कर कहा. "ककड़ी बेचीगी?" एकने उत्तर दिया, "क्या दोगी?" मालती कहा, "श्रीट श्राना।" मालतीन कहा "बस बहिन, हो गया। यह तो सेन-देनकी बात नहीं है।" तब उस स्त्रीन कहा, "बहिन,

कः श्राने से कम न लुँगी। तुम्हें लेना हो तो ले लो; नहीं जाते हाँ।" यह कहकर वह जाने का भी उपक्रम करने लगी मालतीने कहा "में तो पांच श्राने टूँगी।" तव वह स्त्री जाने लगी इतने में दूसरी लकड़ी वाली ने उससे कहा, "देदे री, पांच श्राहे ठीक तो हैं!" उस स्त्रीने उत्तर दिया, "नहीं वहिन, मैं न टूँगी के श्राहे पक कीड़ी भो कम न नूँगी।" तब तक मालतीर गगरा भर लिया था। कहने लगी, "श्रच्छा ला।" वह स्त्री मालती के साथ श्राने लगी। उसकी सङ्गनी लड़की वाली दूसरी श्रोर चली गई।

फिर मैंने चस्मा साफ करके ष्टेट्समैन उठा लिया श्री पढ़ने लगा। थोड़ा ही पड़ा था कि मालती आकर कहने लर्ग "बावू, लकड़ीवाली लकड़ी रखकर कहाँ गई। उसने पैर्न भी नहीं लिये!" मैंने कहा—"आती होगी। उसे क्या अपरें पैसे की चिन्ता न होगी?" मालती चुप हो रही। तब तब धूप कुछ तेज़ हो गयी थी। मैंने उससे कहा—"मालती, कुरसें भीतर रखदे।"

सालती ने वैसा ही किया। में भीतर बैठ गया। दें बजते ही में कचड़री चला गया। दिन भर में काम में लग रहा। सन्ध्या होतेही में घर लीट आया। घरमें आका मैंने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू मेरे कमरे में बैठे हुए हैं मैंने प्रसवता-सूचक प्रव्हों में कहा—"श्रीहो, पुरुषोत्तम बाबू स्तने दिनों में! मिनी कैसी है ?"

पुरुषोत्तमवावृति कहा—"वह भी तो आई है।" तब तो में रुषोत्तम बाबू को छोड़ कर भीतर चला गया। देखा तो मनी कमला के साथ बैठी हुई है। मिनी ने प्रणाम किया। मैंने उसे अंत:करण से आर्थोवाद दिया। बड़ी देर तक हम तोग बैठे रहे। इधर-उधर की खुब गणें होती रही। ११ बजे हम लोग सोने गये।

दूसरे दिन मैं बाहर कुरसी डाल कर बैठ गया। पुरुषीतमवाब अभी तक सी रहे थे। मैंने प्टेट्समैन उठा लिया।
ब्रोड़ी देर बाद मैं फिर कुँएँ की और देखने लगा। धाज भी
वहाँ स्तियों की वैसी ही भीड़ थी। धाज भी मालती गगरा
लिये वैठी थी। दतनेमें कल ही की लकड़ीवाली फिर उधर से
निकल पड़ी। मालती ने उसे पुकार कहा—"श्रो लकड़ीवाली
कल तूने पैसे नहीं लिये?"

वह कहने लगी,—"वहिन याज भी लकड़ी लाई हैं, इन्हें भी मोल ले लो। दोनों का दाम साथ ही ले लूँगी।" मालती ने कहा,—"अच्छा!" इतने में पुरुषोत्तम बाबू या गये। में उनसे गणें मारने लगा। योड़ी देर में भीतर से "चोर, चोर" का हजा हुया। हम लोग वबरा कर भीतर दौड़े, देखा लकड़ी वाली को दरवान ने पकड़ लिया है। मालती यादि चार-पाँच और स्त्रियाँ इधर-उधर खड़ी थीं; सुभे देख कर सब चुप हो गई। मैंने पूछा, "माजरा क्या है?" मालती कहने लगी, "बाबू मैं इस खकड़ीवाली के पैसे लाने के लिये

भीतर गई, लीटने पर देखती हैं कि यह नहीं है। इतनेमें आप के कमरे से कुछ आवाज़ आई। में चोर चोर कहकर चिह्नाने लगी। जब दरवान आया तब यह आपके कमरेमें पकड़ी गई।" दरवान ने कहा,—"बाबू इसने अपने कपड़ों में कुछ छिपा लिया है।" तब मैंने लकड़ीवाली से पूछा,—"कों क्या बात है?" लकड़ीवाली ने एक वस्ता निकाल कर कहा,— "बाबूजी, मैं इसे रखने के लिये आई थी।"

मैंने बस्ता खोल कर देखा तो उसमें रामचरित मानस की एक कापी थी। उसके जपरी पृष्ठ पर मेरे ही हाथका लिखा हुआ था, "गूँगी।" मैं चौंक पड़ा। वह मेरो गूँगी ही थी। "गूँगी!" मैंने इतना कहा ही था कि गूँगी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। चण भर के लिए सब भूल कर मैंने उसे गोद में उठा लिया। गूँगी मेरी गोद में रोने लगी।





( 8 )

ि २००० मला अन्तपूर्णांके मंदिरमें परिचारिका होकर रहती दें कि दें थी। जन्म भर कुमारी रह कर देवीकी सेवा करना ि ६०० ही उसका न्नत था।१३ वर्षकी अवस्था में कमला ने संसारसे अपना बंधन तोंड़ कर जगज्जननी को गोद में आश्रय लिया था। ६ वर्ष तक उसने संसारकी वासनाओं को पद-दिलत करके अपना न्नत पालन किया। चण भर भी उसका मन विच-लित नहीं हुआ। किन्तु आज न जाने उसका हृदय कों चंचल हो रहा था।

संध्या हो गई थी। कमला मन्दिर के उद्यान में देवी की पूजा के लिए फूल तोड़ रही था। पर उसकी दृष्टि फूलों की श्रोर न थी। उसके दृदय-पटल पर किसीका चित्र श्रद्धित हो गया था, जिसे हज़ार चेष्टा करने पर भी वह हटा नहीं सकी थी। उसकी दृष्टि सदा उस चित्रकी श्रोर रहती थी। उस समय भी वह उस मूर्ति की उपासना कर रही थी। कमला की श्रपनी दस दुर्बलता पर लजा होती थी। वह देवीसे इस

दूर करनेके लिए प्रार्थना करती थी। उसे विम्बास या कि वह अपनी दुर्बलता कुछ दिनों में अवश्य दूर कर सकेगी।

जब कमला फूल तोड़ चुकी, तब उसे ऐसा जान पड़ा कि कोई उसके पीके खड़ा है। उसने तुरंत ही लौट कर देखा। वह कोई और न था: उसका हृदयाङ्कित चित्रही था। कमला को अपनी और नेत्र किये देख वह कहने लगा—"कमला, मुभो चमा करो। मैं लीट श्राया हूँ। सुभारी रहा नहीं गया। मैं सच कहता इँ; श्रव मैं तुम्हारे विना नहीं रह सकता। तुम्हीं मेर जीवनकी श्राशा हो! कमला, सुभो निराश मत करो; सदाके लिये अधकारमें मत फेंको। तुम संसारमें रहकर भी भगवतीकी उपासना कर सकती हो। सच पृद्धो तो सची उपासना संसार में रहने से ही होती है।"

वह इतना बहकर चुप हो गया और कमला की श्रोर विषादपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। कमला ने कम्पित खर से उत्तर दिया-

''कुमार, सुभे अभागिनी मत बनाश्रो। माताकी गोदसे मुभो मत इटायो। सुभो भूल जायो। मैं जानती हूँ, मैं खयं तुम्हें नहीं भूल सकी इँ। पर तुम सुभी भूल जानिकी चेष्टा करो।"

क्रमारसिंहने अत्यन्त निराध होवार कहा-

''कमला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। पर तुम्हाराः अनुरोध है, इसलिये मैं तुन्हें भूल जानेकी चेष्टा करूँगा। प्राण रहते तुन्हें भूलना मेरे लिये चसंभव है। देखूँ, प्राण चले जाने पर तुन्हें में भूलता झँ कि नहीं। मैं जाता झँ; सदाके लिये जाता झँ। जगदीष्ट्यर तुन्हारा कल्याण करें।"

द्रतना कच्चकर कुमारसिंह जाने लगे। तब कमलाने चीण खरसे पुकार कर कचा—''कुमार, ऐसा मत करो। मेरे लिए अपना प्राण-नाथ मत करो।"

कुमारसिंह ने फिर लीटकर उत्तर नहीं दिया। तब कमला ने हताम होकर कहा, "कुमार, ठहर आश्रो। मैं तुन्हारे साथ चलुँगी।"

(2)

भगवती अन्नपूर्णांकी पृजा हो गई थी। सब परिचारिकायें विश्वास करने कि लिए अपने कमरों में चली गई थीं। केवल कमला मंदिरमें रह गई थी। वह थोड़ी देर तक सजल नेत्रों से देवीकी और देखती रही। फिर एक नि: प्वास लेकर उसने कहा "भगवित, में जाती हाँ। सुभे जानाही पड़ता है। उसने कहा है कि यदि में न जाजँगी तो वह आत्म-हत्या कर लेगा। में उसे जानती हाँ भीर देवि, तुम भी तो उसे जानती हो। वह जरूर आत्म-हत्या कर लेगा। तब क्या उसके साथ सुभे जाना चाहिए ? पर मुभे तुन्हारी सेवा छोड़कर रहना पड़ेगा। अपना व्रत-भंग करने से क्या में पापिनी न हो जँगी ? वह कहता था, इसमें कुछ पाप नहीं। पर मुभे रिशा जान पड़ता है कि मैं पाप कर रही हाँ। जननि! मुभे विश्वास है,

तुम अपना दासीको पितत न होनं दोगी। यदि मैं पाप कर रही हैं तो कह दो सिर्फ़ इतनाही कह दो कि यह पाप है—
मैं उसके साथ कभी नहीं जाजँगो। सुभ पर दया करो, अब वह आता होगा। मैंने तुम्हारे जपर सब छोड़ दिया है। कह दो—इतना कह दो—त् पापिनी है, पाप कर रही है। बस।" इतनेमें बाहरसे किसीका पद अब्द सुनाई दिया। कमला तुरंतही देवी अवपूर्णा के पैरोंपर गिर पड़ी। वह रोकर कहने लगी, "देवि. वह आ रहा है। सुभ पर दया करके इतना कह दो कि यह पाप है। मैं फिर कभी न जाजँगी, तुम्हारी गोद से कभी न अलग होजँगी।" वह कुछ और कहना चाहती थी कि कुमार-सिंह ने मंदिर में प्रवेश कर कहा—"कमला, मैं आ गया हूँ।"

कमलाने उठकर कहा—''क्रुमार, देवी की श्रोर देखी। वह मेरी श्रोर कितनी छणा की दृष्टि से देख रही है। वह कहती है—तू पापिनी है।"

कुमारसिंह ने हँस कर कहा—"कमला, तू भूलती है। देवी दयामयी है। उसकी दृष्टि में घृणा का घोड़ा भी चिक्न नहीं। वह करुणा-पूर्ण नेवों से तेरी और देखती है।" कमला ने फिर देखा। चन्द्रमांके आलोक में देवी का वदन-मंडल शान्ति-युक्त जान पड़ता था। तब कमला ने निराश होकर कहां—"तो, माँ, मैं अब जाती हूँ। प्रातः काल मैं दरिट्रों को फल-फूल और वस्त्र देती थी। कल से मेरा काम कोई दूसरी दासी करेगी। पर मैं अपना कार्थ-भार तुन्हें सौंप जाती हूँ।"

कमला सजल नेत्रों से देवी की प्रणाम करके कुमारसिंह के माथ चली गई। मंदिर थोड़ी देर के लिए निस्तव्य हो गया।

\* \* \* \* \* \*

प्रात:काल की लालिमा चाकश में फैलने लगी थी। दिस्ट्रीं का दल मंदिर की चीर चारहा था। उस समय भगवती अन्नपूर्णा ने चपना चासन छोड़ दिया। नीचे चाकर उन्होंने केवल इतना कहा—अश्रुपूर्ण नेत्रों से जिसने किया प्राण का दान। उसकी भक्ति और श्रद्धा का करती हूँ सम्मान॥

> सेवा और द्या का जिसने किया सदा विस्तार। उसका निश्छल प्रेस देखकर छेती हूँ मैं भार॥

> > ( ₹ )

दिरहोंका दल मंदिर में यागया। उस दिन कमना का दयापूर्ण सुख-मंडल देखकार नव लोग भगवती यन्नपूर्ण की जय-ध्वनि कारने लगे। जो जिस वस्तुको इच्छा करता या उसे पा जाता या। फूल, फल, मिष्टान्न, वस्त्र, याभूपण किसी वस्तु का याज यभाव न या। सब दिरहों की कामनाएँ याज पूरी हो गईं। उन लोगोंके यानंदकी सीमा न रही। जाते समय सब लोगों ने एक खर से कहा—"भगवती यनपूर्ण की जय, माता कुमारी की जय।"

दरिद्रों के चले जाने पर देवी ने कहा— "कमला, यदि सुक्त से कोई भूल हो जाय तो तुम चमा करना।" इतनेमें किसी परिचा-

रिका ने आकर कहा—"कमला, देवी की मूर्त्ति कहाँ गई ? तू तो कल रात को संदिर में थी।" देवी क्रक उत्तर देना चाहती थी कि वह दासी चिल्ला उठी—''कमला तूने यह क्या किया? देवी के आभूषण क्यों पहन लिये ?" इतना कह कर वह दूसरी ग्रीर चली गई । घोड़ी देरमें सब परिचारिका श्री को साथ लिए इए मंदिर की खामिनी आगई। कमलाके गर्से में देवी का हार देखते ही वह अब होकर बोली—"दुष्टे! तूने ऐसा क्यों किया ? देख तक्ते से कैसा दण्ड देती हैं।" फिर परिचारिकाची की ब्रोर देखकर वाहा—''यह पिफाचिनी है। इसके पापों के कारण देवी श्रष्टम्य हो गई हैं। इसे पकड़ कार खासीजी के पास ले चती।" याचा पातेही सबने उसे पकंड निया श्रीर खासीर्जा के पास से गई'। खासी जहां रहते घे वहां अस्थतार था: पर उन नोगों के शीलर जाते ही वहां प्रकाम फैल गया। सब लोग विद्यय-विमुख होकर कमला की चीर देखने लगे। उस समय उसके वदन-मण्डल से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। यह • यलीकिक चसलार देखकर सब लोग बाखर्य और भय से स्तिभात हो गये। तब स्वामी ने चिन्नाकर कहा—"कसलाको होड़ दो। उस पवित्र शरीर में देवी निवास कार रही है।" सब लोग अलग हो गये और उस कान्तिसयी मूर्त्तिकी वन्दना करने लगे। इस तरह छः वर्ष बीत गये।

(8)

यमावस्या की रावि थी। चारी भीर श्रंथकार छाया हुआ

या। खुव निस्तव्यता थी। कमलाने धीरे-धीरे अन्नपूर्ण के मन्दिर में प्रवेश किया। उसका शरीर कॉप रहा था। आज मन्दिर को छोड़े उसे ६ वर्ष हो गये। इन ६ वर्षों में न जाने उसने कितने पाप किये। कलिक्कत देह लेकर उसे मन्दिरमें जाने का साहम नहीं होता था। पर देवी को एकबार फिर देखने की उसे इच्छा थी। इसीलिए अंधकारमें वह आई थी।

मन्दिर ज्यों का त्यों था। देवी की मूर्त्त भी जहां की तहां थी। प्रदीपके मिलन प्रकाण में भी मूर्त्ति को कसला स्पष्ट देख सकती थी। उसे ऐसा जान पड़ा कि इस समय भी देवी उसकी चोर दया-पूर्ण नेत्रों से देख रही हैं। कमला गद्गद स्वरसे कहने लगी—"देवि, मैं कलिंद्वनी हूँ, पापिनी हूँ। तुम्हारे आश्रयसे श्रका होकर मैंने श्रनेक पाप किये हैं। सारा संसार सुभसे श्रका कर रहा है। मैं कुलटा हूँ। इसीलिए तुम्हारे मिन्दर में भी सुभ आश्रय न मिलेगा। तुम्हें देखकर अब दूसरी जगह जाने की इच्छा भी नहीं। माँ, अब तुम सुभ श्रपनी गोद में लेशो। मैं आती हूँ। सुभ श्रलग मत करो।"

कमलाने देवीके पैरी पर अपना प्राण त्याग दिया। मरते समय उसने सुना—

> "अशुपूर्ण नेत्रोंसे जिसने किया प्राणका दान। उसकी मिक्त और श्रदाका करती हूँ में मान। सेवा और दयाका जिसने किया सदा विस्तार। निश्कस प्रेम देखकर उसका लेती हूँ में भार॥"

दूसरे दिन लोगोंने देखा कि देवीकी मूर्त्तिके पास कमला की मृत देह पड़ी है और देवी करुण दृष्टिसे देख रही हैं \*।

# पाप और पुगय।

सन्त्या हुई, नभोमण्डल में तमका हुआ प्रसार।
मैंने कहा "पापसे होता आवृत है संसार।"
तब चन्द्रोदय हुआ, शीघ्र हो तम हो गया विलीन।
मैंने सोचा, "नष्ट तभी तो होते सभी मलीन।"
पर विश्वम्भर का क्या ऐसा होता द्या-विचार!
वह करता है नाश, क्या नहीं करता वह उद्धार?
हुआ चन्द्र तब तक कुछ ऊपर, पड़ी अचानक दृष्टि।
मैंने देखी करुणा-निधि की तब अपूर्व वह सृष्टि।
उयोतिर्मय के वक्षस्थल में करता था तम वास।
पाप-लतामें पुण्य-पुष्प का कैसा हुआ विकास।

प्रसिद्ध वेल् जियस—कवि मेटर लिंकके एक नाटकके आधार पर।





(8)

## कुमुदिनो की कहानी।

अस्त्रिक्ष एक दीर्घ नि: खास लेकर बोली— "ई खरही मेरी रहा अस्त्रिक्ष करे। सास—मेरी आँखका कॉटा है। नहीं, उससे सिल्लिक्ष भी कहीं बढ़कर। सुभी अनुभव नहीं कॉटा लगने से आँख में कितनी पोड़ा होती है, परन्तु मेरी समभ में सासके दुराग्रह से सुभी जो दुसाह यातना सहनी पड़ी वह उस बेदना से कहीं बढ़कर होती होगी।"

मैं नहीं कह सकती, कैसे ये सब बाते मेरे मुखसे दतने ज़ोर से निकल पड़ीं। मैं मन ही मन सोच रही थी। अकस्मात् पतिदेव की सामने खड़े देख कर मैं घबरा गई। वे कहने लगे—"देखो, कितनी बार समभाया, कितनी शिचाएँ दीं। परन्तु अब भी तुन्हारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं देखता हाँ। देखो अभी समय है। नहीं तो जिसे तुम आज आँख का काँटा समभतो हो उसी के लिये आँस् बहाती रहोगी— अपने किये पर पश्चात्ताप करती रहोगी।''

मैंने मन में कहा—''श्रपराध तो सब मांजी का है, शिचायें सुभी मिल रही हैं।"

मुसे मीन देख कर वे वहाँ से चले गये।

मैं अपने पिता की एकमात्र सन्तान थी। मेरे पिता शहर के सम्पत्ति-शाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। मैं कोटी ही उस्त्र से माल्हीना थी। पिता ने प्रेमाश्व से सींच-सींच कर सुभी बड़ा किया। उनके लाड़-प्यार का सुभा पर कितना प्रभाव पड़ा, मैं नहीं कह सकतो।

जब सारे जानन्द की सामग्रियों के बीच रह कर मैं अपने भिविष्य जीवन का सुख-स्वप्न देख रही थी। सुक्त मालूम हुआ कि मैं एक निर्धन की व्याही जा रही हूँ। कहाँ मैं एक राज- एह की कल्पना किया करती थी, कहाँ मेरे भाग्य में गरीब का ट्रा-फूटा घर! क्या विधाता की यही इच्छा थी? मेरी आँखों के सामने नैराध्य का गया। सन में हड़ संकल्प कर लिया कि एक दिन सारी लज्जा की किनारे रखकर मैं पिताजी के सामने सब बात जी खोलकर कह दूँगी। अन्त में मालूम हुआ पिता जी की इच्छा ही दूसरी थी। वे चाहते थे कि मेरे पतिदेव खसुराल में ही रहकर खसुर की ज़ायदाद की देख-रेख करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें।

यह सब सुन कर भी मेरे मनमें एक बात का भय बना ही रहा। सच कह देने में हानि ही क्या है ? अपने भावी पित की कल्पना द्वारा चित्र खींचने में मैंने निर्धनता के साथ-साथ कुरूप से भी सहायता ली थी। परन्तु पाणिग्रहण करते समय मैंने अलच्चित दृष्टि से उनके मुख की श्रोर देख लिया—मुभे प्रसन्ता हुई—वह मुख सुन्दर था, सरलतापूर्ण था।

वे दतने श्राभमानी हैं, मैं नहीं जानती थी। पिताजी की उस खार्थयुक्त बात को सुनकर वे कह उठे—"यह कदापि नहीं होगा—मेरी मा मेरे खसुरके श्राश्यय में रह कर जीवन व्यतीत करे! सुभ में श्राभी दतनी शक्ति है कि श्रापनी माता को—"

उनकी बात को सुनकर पिताजी बहुत क्रोधित हुए; क्योंकि सब के सामने कही गई इस बात को उन्होंने अपमान जनक समभा। परन्तु उन्होंने इतना ही कहा—"बस करो, तुम्हारी जो इच्छा।"

सुभी पितदेव की बात एक आख न भाई। मेरी सारी जन्मना में जुठाराघात हो गया। उनके साथ मैं चली तो आई: परन्तु वहाँ बिलकुल हो मन नहीं लगता था। वह घर सुभी काटने दीड़ता था। वहाँ काम करते समय जान पड़ता था मानों किसी काराग्टह में काम कर रही हाँ। जो सुख सुभी घर में था वह खप्र हो गया।

तुम इँसोगी—परन्तु मैं सच कहती इँ—मैं उनका प्रेम-संभाषण सुनने के लिये कितनी लालायित रहती थी। प्रत्येक दिन 'पत्नी का कर्त्तव्य' श्रीर 'सेवा-व्रत' की शिचा सुनते-सुनते मेरा जी जब सा गया था।

मैं सोचती—शिचा से क्या लाभ ? जिस सास के कारण मेरा सारा सुख-खप्र चण हो भर में नष्ट हो गया, जिस सास ने बीच हो में आकर मेरे सुख-पथ में काएक विखराये, उसके प्रति क्या खड़ा का भाव और क्या सेवा का भाव ! मैं सास को एणा की दृष्टि से देखती। मैं जानती हूँ, इसे सुन कर तुम मेरी निन्दा करोगी—परन्तु याद रखना अब में भी अपने काव्यों को निन्दनीय समभती हूँ। मैं अपने को धिकारती हूँ। आज उस सब का प्रायक्षित्त करने, के लिये तैयार हूँ। परन्तु हाय! कब ? अब मेरा हृदय जन्म भर के लिये कान्छ-युक्त हो गया और जब उसके लिये कोई प्रायक्षित्त नहीं।

( २ )

### मुकुन्द की कहानी ।

---

मा ने पुकारा—''बेटा!'' कितने साल के बाद ऐसा कर्ण और प्रेम-युक्त शब्द मैंने सुना। जब मैं बालक या तब माता बड़े प्रेम से बेटा कह कर पुकारा करती थी। परम्तु सुभी स्मरण नहीं कि उस शब्द से मैं कभी इतना विद्वल हुआ या या नहीं। युवा हो जाने पर सिवा 'सुकुन' के 'बेटा' शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था। आज मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई माता के सुख से— मर्भ

भरी वाणी से—निकाले चुए 'बेटा' प्रब्द ने मेरे हृदय की तन्त्री की अचानक बजा दिया। मैं मा की खाट के सहारे दोनों भुजाओं के भीतर सिर क्के बैठा चुन्ना था। तुरन्त उसके पास जाकर पूछा "क्या है मा ?" माता के मिलन मुख पर मृत्यु की ममता- हीन क्या को देख कर मेरी आँखों में जल भर आया।

माँने तहा—"बैठ" फिर रक्त-हीन पीले दुवले हाथों को मेरे सिर पर फेरती हुई बोली—"मञ्जन बेटा! मेरा अन्तिम विनय। मेरा पच लेकर उस सोने की पुतली को तुमने कितनी बार अनुचित अब्द नहीं कहा। मैं अपराधिनी थी। उसे चमा करना।"

बड़े कष्ट से आँस् याम कर में बोला—"माँ! तुन्हें बझ देखने की बड़ी इच्छा यी—वड़ आई भी; पर उसने कीन सा सुख दिया। दस बडावस्था में उसका ऐसा व्यवहार—मैं तो कहाँगा—"

बीच ही में वह बोल उठी—"ना, ना, वह बड़े घरकी बेटी है। अपराध मेरा ही है। उसे चमा करना।" कुछ देरके बाद वह फिर बोली—"आज मेरा जी बहुत अच्छा है। बैद्य- डाक्टर की दबाई अब रहने दो। रात-रात भर जागने से तुम्हारा धरीर भी आधा हो गया है—कुछ आराम करो।"

योड़ी देर के लिये में बाहर निकल आया। आकाश में मेघमाला दीख पड़ती थी। चन्द्रमा की चीण आभा पृथ्वी में प्रकाश डालनेकी चेष्टा कर रही थी। मैंने एक बार उस अड़त प्रक्रति-सीन्दर्थ की ग्रोर देखा। परन्तु मेरा ध्यान उधर नहीं था।

हः दिन पहले की बात है, माँ की ज्वर चढ़ श्राया था। रात के दस बजे थे। मैंने श्रपने कमरे में जाकर देखा— कुमुदिनी श्राराम की नींद ले रही है। मैंने उसकी निद्रा की भक्त करते हुए कहा—"उठो भी, माँ को बुखार चढ़ श्राया है।" कुमुदिनी उठ कर बैठी श्रीर बोली—"तो मैं क्या कर सकती हाँ किसी डाक्टर को बुलवाश्रो।"

में मन का क्रोध मनहीं में दबाकर बोला—"अभिमानिनी, मां के पास जा, और क्या करेगी। कुछ न बने तो एकबार पूछ देखना—तबीयत कैसी है।"

वह कुछ देर चुप रही। जान पड़ता है उसके हृदय में कुबुिड और सुबुिड का हन्द युड होने लगा। अन्त में कुबुिड की जीत हुई। वह मेरे मुख की ओर देखती हुई वोली— ''मेरा भी जी अच्छा नहीं।''

में चुपचाप लौट श्राया। मन में घृणा के साथ कहा— "माटहीना, तू उस स्वर्गीय प्रेमको क्या जाने जो माताके हृदय में किपा रहता है।"



( ₹ )

## कुमुदिनी की कहानी।

श्रपनी दृष्ट प्रक्रति की बात फिर सुनाती हैं।

सास को उस भीषण ज्वरावस्था में देख कर सुकाया— "यह अच्छा अवसर है। यदि तुम अब घर चली जाओ तो उनकी—जो तुन्हें दिन में कई बार तुच्छ आदि प्रब्दों से सब्बोधन किया करते थे—मालूम हो जायगा कि तुन्हारा भी क्या मूख्य था।"

इसके पहले भी मैं कई बार उनके सामने घर जाने की इच्छा प्रगट कर चुकी थी। परन्तु उन्होंने यही कहा—"इसमें लोक-निन्दा का भय है।"

मैं बोली—'मैं अब और नहीं सह सकती। कहीं इस दु:ख का अन्त भी है ? मुभी घर जाने दो।''

उत्तर मिला—"तुम अब अपने को एक सम्पत्ति-शाली पुरुष की कत्या मत समभो। तुम हो एक निर्धन की पत्नी। निर्धन के घर में कहीं तुम्हारे लिए सुख है ? वहाँ सिर्फ चिन्ता है, पश्चात्ताप है, आह है।"

मैंने मन में कहा—"यह शिचा किसी दूसरी स्त्री को उप-यक्त होगी।"

मैं पित्र-ग्रह न जा सकी। सास से इतने समीप रहते

हुए भी मैं एक दिन उनके कमरे में नहीं गई। उनकी बीमारी बढ रही थी।

एक दिन राित में इन्ही सब बातों की चिन्ता करते-करते में सो गई। खप्र में देखा—मैं पिता के घर पहुँच गई हूँ। परन्तु वहाँ भी सुभी सुख नहीं। जो सुभी देखता है मुँहपर मेरी निन्दा करता है। वह घर भी कलह का घर हो गया। मेरी सीतिली मां ने कहा— "कुमुदिनी, न जाने क्या पाप कर आई है, जिसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। हमारे घर की शान्ति ही भक्त हो गई है।" पिताजी का भी वह प्रेम नहीं रहा। सुभी देख कर वे छूणा से मुँह फोर लेते थे। मैं घबरा गई। पितदिव को दो पत्र लिखे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अन्त में मैं अकेली अपने पिता की गाड़ी में बैठ कर रवाना हुई। मेरे हृदयमिन्दर से बार-बार यही प्रतिध्वनि निकलती थी— "जाओ, पितके स्नेहपूर्ण दृष्टि के नीचे, सास के मिलन अञ्चल के ही भीतर तुम्हारे लिये शान्ति है, सुख है।"

मैं ससुराल पहुँची। देखा उस घर की शोभा श्रीर भी चील हो रही थी। मेरी गाड़ी खड़ी हुई। मैं नीचे उतरी। पतिदेव ने खड़की में सिर डाल कर पृक्षा—"कीन है।" मैंने उत्तर दिया "कुमुदिनी, तुम्हारी दासी।"

उसके बाद में उनके चरणों में लिपट कर रोने लगी—कहा "सुभो स्थान दो।" वे विरक्तभाव से बोले—"इस घर में तुम्हारे योग्य कोई स्थान हो तो ढूँ ढ़ लो चौर रहो। मां की ऋखु के पश्चात् मैंने तो वैराग्य ले लिया।" मैं फूट-फूट कर रोने लगी।

मेरी निद्रा भङ्ग हो गई। चारी खोर खँधेरा था। मैं उठ बैठी खीर बिना दीपक जलाये ही सास के कमरे की खोर जल्दी-जल्दी रवाना हुई।

भीतर अन्धकार था। मैं दरवाज़े के पास खड़ी हो गई, भेरा सारा भरीर काँप रहा था।

पतिदेवने पूका-"कौन है ?"

में बोली- "कुमुदनी। मैं भीतर श्राना चाहती हूँ।"

उन्होंने कहा—"तुम अभी वहीं प्रतीचा करती खड़ी रही। इस समय स्वर्णनोक में भी देवगण उस महान् आला की प्रतीचा में खड़े हुए हैं।"

मेरा हृदय धक् से हो गया। मैं खड़ी न रह सकी। वहीं बैठ गई। आँखों से अञ्च-जल की धारा वह निकली।



अंधि कि नकी विवाह में निमन्त्रण पाकर में मण्डला गया। कि जा कि वहीं कमलाकान्त बाबू से मेरा परिचय हुआ। जिल्ला कि कमलाकान्त बाबू का स्थमाव बड़ा गमीर था, लोगों से मिलते-जुलते कम थे; पर यदि किसी से उनका परिचय होजाता तो उससे खूब बातें करते। उनका हृदय दया का आगार था। दूसरों के दुःख की कल्पनामात से वे व्यथित हो जाते थे। इसी सम्बन्ध में एक बार उन्होंने मुभसे एक बड़ी हृदय-द्रावक कथा कही। मैं कह नहीं सकता कि वह उनके मस्तिष्क की उपज थी, यथार्थ घटना थी अथवा किसी आख्या- यिका-लेखक की कल्पना थी। पर उससे उनकी सहानुभूति अवध्य प्रकट होती है। वे कहानी नहीं कहा करते; पर उस दिन एक ऐसी घटना होगई कि उन्हें वह कहानी कहनी पड़ी। बात ऐसी हुई—

विवाह-विधि की सम्पन्न हो जाने पर में पुरुषोत्तम बाबू के

यहाँ गृपश्रप करनेके लिये गया। वहाँ मालुम इंग्रा कि पार्वती का नथ खो गया है। मैंने अपनी बहुज्ञता दिखलाने के लिए कहा, "देखो मैं उसका पता लगाये देता हैं।" दतना कहकर मैंने काग़ज़-क़लम लेकर एक कुगड़ली बनाई ग्रीर कुछ गणना करने लगा। कमलाकान्त बाबू एक कोने में बैठे चुपचाप देख रहे थे। कुछ इधर-उधर दो चार लकीरें खींच कर मैंने कहा-"एक स्त्री है।" मैं यागे क्रक कहना चाहता या कि कमला-कान्त बाबू ने उठ कर कहा, "बस, किसी के जीवन के साथ उपहास सत करो। सनुष्य, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, इतना तुच्छ नहीं है कि वह तुस्हारे उपहास की सामग्री हो।" मैं घबड़ा गया श्रीर मेरा सस्तक नत होगया। कसलाकान्त बाबू ने फिर कहा "सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी ही घटना सुनाता हूँ।" कमलाकान्त बाबू कहने लगे—"सुशीला ने उच कुल में जन्म लिया था। उसका बाल्यकाल महलों में, दास-दासियों के संर-चल में, व्यतीत हुआ था ; पर दैव के विपर्यय में लमे अपनी मीढ़ावस्था में दुर्दिन देखने पड़े। उसके पिता ने उसको एक सुयोग्य पति के हाथों में समर्पण कर, कन्या-ऋण से मुक्त हो कर, परलोकवास किया। माता की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई थी। इस प्रकार जब ३५ वर्ष की अवस्था में वह मात्र-पित-सुख से विश्वत हो गई, जब उमका पित उसे कोड़ सदा के लिये चल बसा, तब वह सुख-सीभाग्य-विहीन हो सर्वधा निरायय हो गई। गोट में पाँच साल का एक लडका था।

इसके पहिले दो लड़कं और हुए थे; पर उनकी मृत्यु शैशव-कालमें ही होगई। निस्महाय होकर शहरमें रहना असम्भव था। इसलिए उसने अपने एक मामा का आश्रय यहण करना ही समुचित समभा। उसके मामा पास के एक गाँव में रहते थे, बड़े धनी और प्रतिष्ठित थे। सुशीला एक बैलगाड़ी लेकर रवाना हुई और १२ बजे दिन को वह अपने मामा के घर पहुँच गई।

या। विराट् श्रायोजन या। टूर-टूर के रिफ्तेदार श्राये थे। घर में खूब चहल-पहल थी। खर्णालङ्कारों से भूषित स्तियाँ कभी इधर श्रीर कभी उधर श्रा जा रही थीं। बाहर भिन्नुकों की भीड़ थी श्रीर खास कमरे में इष्ट-मित्रों की। सुशीला ने भीतर जाकर श्रपनी मामी को प्रणाम किया; पर वह श्रपने काम में ऐसी व्यस्त थी कि उसने इसकी श्रीर दृष्टिपात तक नहीं किया। वेचारी सुशीला एक कोने में जाकर बैठ गई। दो घर्यटे होगये। किसीने उससे एक बात तक नहीं पूछी। लड़का खाने के लिये इठ करने लगा। सुशीला श्रपने साथ कुछ मिठाई लाई थी। उसीको देकर उसने लड़के को शान्त किया। तीन वजने के बाद उधर से एक रमणी निकली। उसने सुशीला को देख कर कहा, "सुशीला, तुम हो! कब श्राई?" सुशीला ने उत्तर दिया, "श्रभी तो श्राई ह्रँ, कुछ हो देर हुई है।" रमणी ने पूछा, "श्राज बड़ी गड़बड़ है। तुमने तो कुछ खाया-पिया

न होगा।" सुग्रीला ने लिक्कित होकर कहा, "नहीं।" "देखो, मैं कुछ लाती हुँ" कह कर वह रमणी चली गई। थोड़ी देर में वह एक पत्तल में कुछ मिठाई श्रीर पूरियाँ ले श्राई; पर वे न जाने कब की बनी थीं। उनसे बड़ी दुर्गिन्ध श्राती थी। सुग्रीला भूख से व्याकुल थी। उसने किसी तरह उनसे ही अपनी सुधा ग्रान्त की।

पाँच बजी घरमें बड़ा हक्का हुआ। किसी ने कहा—"अभी तो वह यहीं खेल रहा था।" दूसरे ने कहा—"मैंने अभी तो उसके गले में हार देखा था।" किसी तीसरे की आवाज़ आई—"फिर ले कीन गया ? बाहर का तो कोई आदमी आया नहीं।" सुशीला भी हक्का सुनर्कर भीतर गई। उसे देखकर उसकी मामी ने कहा, "यह तो बड़ा अन्धेर है।"

सुशीला ने पूछा-"क्या सुत्रा मामी ?"

मामी—"क्या हुआ ? जैसे तुम कुछ जानती ही न हो।" सुप्रीला सहम कर खड़ी हो गई।

ं एक रमणी ने कहा—"लज्ञा श्रभी यहीं देखेल रहा था। उसके गले का हार किसीने उतार लिया।"

मामी बोल उठी—"मैं जानती हूँ, खूब पहचानती हूँ, किसने हार निकाल लिया है। भला चाहे तो वह दे दे। बाहर का कोई आदमी आया नहीं है।"

दूसरी रमणी—"हमलोग इतने दिनों से हैं; पर ऐसी चोरी कभी नहीं हुई।" एक दासी ने कहा—"यह तो श्राफ़त है। हम लोग ग़रीब हैं, हमीं पर सब सन्देह करेंगे।"

मामी—"तुमसे कीन कहिंगा? इतने दिन काम करते होगये, कभी एक तिनका इधर का उधर नहीं हुआ।"

दासी—"तभी तो कहती हाँ, माजी! श्रव तो यहाँ रहना सुम्किल हो गया। ऐसी होगी तो हम लोगों का ठिकाना कहाँ ?"

मासी—"श्रच्छा, उन्हें श्रा जाने दो। भेद खुल जायगा।" सब स्तियाँ चली गईं। सुशीला बैठी रही। थोड़ी ही देर के बाद एक हडा श्राई श्रीर उससे कहने लगी, "बहिन, एक बात कहती हूँ, बुरा तो न सानोगी।"

सुशीला—"कहो ना।"

विषा—"बात यह है कि यदि तुमने हँसी करने के लिए हार निकाल लिया हो, तो सुम्मे दे दो। मैं चुपचाप जाकर दे बाजँगी। किसी को मालुम नहीं होगा।"

सुशीला चिकित होकर बोली—"मैं हार निकालूँगी ?" हडा—"हँसी के लिए सब किया करते हैं।"

सुश्रीला—''मैं सर जाजँगी; पर दूसरे की चीज़ नहीं सुजँगी।''

हडा—"मैं समस्ताकर कहती हूँ, तुम मेरी वेटीके समान हो। नहीं तो दसका फल श्रच्छा नहीं होगा।"

सुशीला रोने लगी। तब हदा उठकर चली गई।

दसके बाद उसकी मामी याद श्रीर उससे कहा, "ज़रा खोजो तो, लज्जा का हार कहाँ गिरा है।"

सुशीला बोली—"मामी, मैंने तो लहा को अभी देखा तक नहीं है। कहाँ खोजूँ?"

मामी अनुद होकर बोली—"चालाकी छोड़ो। कहीं से खोज कर हार निकाल दो। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। उन्हें मालूम होगा तो न जाने क्या कर डालेंगे।"

सुशीला ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख कर कहा—
"मामी, मैं शपथ खाकर कहती हाँ, मैं कुछ नहीं जानती।"
मामी कुड होकर चली गई। सुशीला रोकर कहने लगी—
"भगवन, मैंने कौन से बुरे काम किये हैं जिनके फल सुभे
दे रहे हो। प्रभो, तुमही मेरा कलङ्क दूर करो।"

इतने में ज्योतिषी जी को लेकर सुशीला के मामा आये। ज्योतिषी ने आकर सुशीला से कहा "वाई, ज्योतिष-शास्त्र भूठा नहीं होता! मैंने गणना करके देख लिया है, तुम्हीं ने वह हार निकाला है। अपनी भलाई चाहो, तो अभी निकाल दो।"

सुशीला ने उसके पैरों पर गिरकर कहा—"महाराज, मेरी रचा कोजिये। सुभा पर मिथ्यापवाद मत लगाइए।" ज्योतिषी जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने मामा साहब की और देख कर कहा—"अब यह किसी तरह नहीं मानेगी! पुलिस के सुपुर्द कीजिए।" पुलिस का नाम सुन कर सुशीला की त्रन्तरात्मा काँप उठो। सुग्रीना चपने सामा के पैरी पर गिर कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी — "मामा, सुभ पर विष्वास करो. मैं गपय खाकर कहती हुँ, मैंने तुम्हारा हार नहीं लिया।"

पर उसकी बात पर किसी को विखास नहीं हुआ। रात हो गई थी। इसलिए यह निश्चय किया गया कि सुबह होते ही पुलिस-जसादार को बुनाकर सुशीला को उसके सुपूर्ट कर देगें। सब चले गये।

सुगीला बैठे-बैठे सोचने लगी कि सुबह होते ही सेरी सब मान-प्रायादा मिटो में मिल जायगी। बचा सोया हुआ या। उसे देख कर वह बोली—"बेटा, तुम्हें नहीं मालूम. तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है।"

१२ वज गये, सब सो गये। पर सुशीला की आंखों में नींद कहाँ ? आंसुओं का प्रवाह वह रहा था। आकाश की ओर दृष्टि थी—"प्रभो, तुस तो द्यासिन्धु हो।"

दो वज गये। सुग्रीला उसी तरह अयु-पूर्ण निर्दास याकाश की ओर देख रही थी। भगवान् ने उसकी प्रार्थना सन ली। उसकी मान-प्रयादा की रख लिया! उसने सत्यु की भेज दिया। सुग्रीला की कै पर कै होने लगी। ग्रीर अवसन्न होने सगा। वह लीट गई।

\* \* \*

चार वज गरे। सुप्रीला अर्धमूर्च्छिता थी। बाहर दर-वाज़े पर कोई इक्का बारने लगा। भीतर से किसी ने फिर कहा—"कौन है ?" बाहर से भावाक़ भाई—"पुलिस-जमादार।" सुशीला का ऋलम्य बन्द हो गया। भीतर से किसी ने फिर कहा—"क्या है ?"

बाइर से आवाज़ आई — "यह दासी आप का हार लेकर भागरही थी। मैं पकड़ कर लाया इहँ। देखिए, भाप ही का हार है।"

सुशीला संज्ञा-शून्य हो गई थी। हार श्रीर दासी को देख कर सुशीला के मामा श्रीर मामी चिकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। जमादार ने देखा कि स्त्री-पुरुष दोनों के चेहरे फीके पड़ गये हैं, प्रसन्ता के बदले दोनों श्रात्म-ग्लानि से संतापित हो रहे हैं। उसी समय सुशीला के बच्चे ने प्रकारा—"माँ"!"





अप्रें अप्रें वन का मतलब समभना किंठन है। विधाता ने जिल्ला किंगी किं जगत् में यिखरता की सृष्टि क्यों की है? चंचला किंगी कि की चमक की तरह जीवनमें चणभर ज्योति उदित होकर फिर क्यों लीन हो जाती है? मनुष्य संसार के अनन्त कार्यों में व्याप्त रह कर कभी-कभी जपर की ओर दृष्टि डालता है। सुनील, प्रशान्त, अनन्त आकाश फैला हुआ है। नीचे शस्य-प्यामला वसुन्धरा निश्चन्त लेटी हुई है। दोनों स्थिर हैं, दोनों स्मरणातीत काल से निश्चल होकर ठहरे हुए हैं। पर दन दोनों के मध्यवर्ती मनुष्य के जीवन में अस्थिरता है, चञ्चलता है। न जाने कब से काल का यह अविराम स्रोत प्रवाहित हुआ है। थोड़ी भी शान्ति नहीं है। दस जीवन-प्रवाह में पड़कर हम आगे ही वहते चले जाते हैं, न जाने कहाँ इसका अन्त होगा।

संध्या का समय था। मैं अपने स्कृत की क्रीड़ा-भूमि पर अकेता बैठा इश्रा था। सब लड़के चले गए थे। फुटबाल-

याउग्छ अन्धनार मय हो रहा या। मैं उसी अन्धनार में बैठ नर अपने जीवन नी अतीत वातें सोच रहा या। बाल्धनाल ने हृग्य उद्यमान ताराओं नी तरह मेरे हृदयानाम में एन-एन नर प्रगट होने लगे। मेरो वह आधा, मेरा वह सुख-खड़, नेरा वे अभि ताआएँ सब नहां गई १ जीवन ने प्रमात नाल में मैंने जिस ज्याति ना दर्धन निया या वह अन्धनार में लोन हो गई। सब ता वेसे ही हैं। यही गांव है, यही नदी ह और यही स्नूज है। सब जुल जैसे पहले ये वैसे हा हैं। नेवन नं हा दूसा हो गया हूँ। अब वे भाव नहीं, अब वे आधाएँ नहीं। एनबार मैंने जो अनुभव निया या वह अब स्वप्न ने समान नेवल स्मृति में रह गया है। अब—

सहसा मेरी मोह-निद्रा भङ्ग हो गई। सुक्षे ज्ञात हुआ कि वर्तमान काल में मेरी कुछ स्थिति है; क्यों कि उसी समय वीर-सिंहने आकर कहा, "माष्टर साहब, एक हाकी स्टिक का पता नहीं है।" मैं दीर्घ निःष्वास लेकर उठा और वीरसिंह के साथ जाकर सब सामान देखने लगा। सचमुच एक स्टिक नहीं थी। अब रात हो गई था, उसका पता लगाना मुश्किल था। इसलिए वह काम दूसरे दिन के लिए छोड़कर में घर लीटा। रास्ते में पण्डित विष्णुराव का सकान मिलता था। जाते-जाते एक गर मेंने उनके सकान के भातर दृष्टि डाजो। देखा, पण्डित जी कुछ लिखने में व्यय हैं। आगे वटने पर देवेन्द्र बावू के

मकान से सङ्गीत की मधुर ध्विन सुनाई पड़ी। मैं ठहर कर सुनने लगा। कोई गारहा था- "कहं किससे में मनकी बात।" इसके बाद एक घर से किसी शिश्र की रोदन-ध्विन की साथ किसी स्त्री के हँसने की आवाज़ आई। रोदन और हास्थका संमित्रण देख कर में अपने मनमें कहने लगा, "यही तो संसार है, एक और हाहाकार है और दूसरी और अष्टहास, एक और वियोग और दूसरी और संयोग।" इसके बाद—

इसके बाद कुछ सोचने का श्रवसर ही नहीं मिला। इन्ट्रिके एक "माष्टर" शब्द से मेरी दार्शनिक भावना नष्ट हो गई। मैं उसे गोद में लेकर भीतर घुसा भी नहीं या कि पार्वती ने श्राकर कहा "इधर कहाँ चले? श्राज मेरी गुड़िया का विवाह है। पहले उधर चलो।" पार्वती का श्रन्रोध मैं टाल न सका। सुकी उसके साध जाना हो पड़ा।

भीतर जाकर मैंने देखा कि पार्वतीने अपनी गुड़ियाके विवाह का बड़ा आयोजन कर रक्खा है, बड़ी तैयारी की गई है। आंगन के बीचों जीच मण्डप बनाया गया है! वह फूलों से खूब सजाया गया है। चारों तरफ मुहन्ने की लड़िक्यों का भुण्ड है। मुभे ले जाकर पार्वती ने एक अच्छे स्थान पर बैठा दिया। मेरे बैठ जाने पर विवाह का कार्य आरम्भ हुआ। वर-वधू के मण्डप में प्रवेश होते ही मैंने कहा, "पार्वती, तुमने सब ठीक किया, पर एक बात भूल गई हो।" पार्वती ने आगह से पूछा, "वह क्या?" मैंने कहा, "पुरोहित तो है ही नहीं। विना पुरोहित के कहीं विवाह होता है ?" पार्वती ने भूल तो स्वीकार कर ली, पर भव वह मेरे पीछे पड़ गई कि मैं ही पुरोहित बनूँ। मैंने उसे यह बात समभाने में अपनी भोर से खूब प्रयत्न किया कि कायस्थ को पुरोहित का भासन ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। पर पार्वती क्यों मानने लगी। अन्तमें मुभी पुरोहित का भासन ग्रहण करना पड़ा। विवाह आरम्भ हुआ और यह कहने की ज़रूरत नहीं कि वह विधिपूर्वक निष्मन्न हुआ। विवाह के अन्त होने पर, जब पार्वती वर-वधू को उठाकर भीतर ले जाने लगी तब मैंने उसे रोक कर कहा, "यह क्या अन्याय कर रही हो, बिना पुरोहितको दिखणा दिये तुम वर-वधू को नहीं ले जा सकतीं। पार्वती ने कहा, "पच्छा फूफा, अभी ले जाने दो। कल तुन्हें एक रूमाल बुन कर दे दूँगी।" तब मैंने जाने दिया। दूसरे दिन पार्वती ने मुभी एक रूमाल दिया। मैंने उसे सन्दूक में रख होड़ा।

ज्यों-ज्यों समय जाता है, त्यों-त्यों हम लोगों का कार्य-भार गुरुतर होता जाता है। १८ वर्ष व्यतीत हो जाने पर मैंने भपने की उस भवस्था में पाया जब मनुष्य भपनी चिन्ता छोड़ कर दूसरे की ही चिन्ता में लगा रहता है। इन १८ वर्षों में मैं फिर दूसरा ही भादमी हो गया। मुक्ते भव भपने परिवार की ही चिन्ता रहती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरे लिए एक ती वैसे ही कष्टदायक, फिर जब मुक्तकी सागर ऐसे भपरि-चित स्थान में जाने की भाषा हुई तब तो एक बार इस्तीफ़ा देकर घर चले आने की इच्छा हुई। फिर सोचा, चलो, साल भर की बात है, एक बार सागर में भी रह कर देख लें। जब तक घर का प्रबन्ध न हो तबतक परिवार ले जाना अच्छा नहीं, यह सोच कर मेंने अकले ही जाना निषय किया। दूसरे दिन में देन से सागर के लिए रवाना हुआ। शाम को मैं बिलास-पुर पहुँचा। गाड़ी से उतर कर, नौकर को सामान सन्हालने के लिए कह कर में हाथ मुँह धोने के लिए बाहर नल पर गया, लीटकर आकर देखता हूँ कि बाबू प्यारेलाल जी खड़े हुए मेरे नौकर से बातें कर रहे हैं। में खूब उत्साह से उनसे मिला। कुछ देर इधर-उधर की बातें होती रहीं। फिर जब उन्होंने सुना कि में उसी दिन को गाड़ी से सागर जाने की इच्छा करता हूँ तब तो वे बड़े बिगड़े। आख़िर उस दिन मेरा जाना नहीं हुआ। सुभी उनके घर एक दिन टिक जाना पड़ा। नौकर को पीछे से सामान लाने के लिए कह कर में उनके साथ चला।

सन्धा हो गई थी। स्कूल के लड़के हाथ में हाकी स्टिक लिए हुए प्रफुल बदन चले आ रहे थे। इधर मैं ४० वर्ष के जीवन का भार लेकर जा रहा था। जीवन का विपर्यथ! खैर, किसी तरह हम लोग घर पहुँचे। तब तक रात हो गई थी। बाहरके कमरेमें कुछ देर बैठकर बातें कीं। फिर मैं भीतर गया। देखा, आँगन में लड़कियों की भीड़ लग रही थी। पूछने से मालूम हुआ कि आज गुड़िया का विवाह है। सुभि १८ वर्ष पहले का दृश्य दिखाई दिया। सब तो वैसा ही है; भेद दतना ती है कि. आज पार्वती के स्थान में उसकी लड़की, सुशीला अपनी गुड़िया का विवाह कर रही है। मैं खाने के लिए नहीं गया। वहीं अपने मन से पुरोहित का आसन ग्रहण कर मैंने सुशीला की गुड़िया का विवाह कराया और वर-वधू की अन्त:-करणसे आशीर्वाट दिया। पार्वती खड़ी टेख रही थी। विवाह हो जाने पर दिखणा-सक्य उसने हँ सत-हंसते मुक्ते एक दूसरा कमाल दिया। जब मैं खा-पी कर बाहर के कमरे में आया तब मैंने मन्दून, खोल कर अपना पुराना रूमाल निकाला। फिर मैंने अतीत और वर्त्तमान को एक ही स्व में बाँच दिया। उसके बाद अगवान् की प्रार्थना कर मैंने जपर आकाश-मण्डल पर दृष्टिपात किया, टेखा कि अनक्त की विचस्यल पर दितीया का बालचन्द्रमा हँम रहा है।





कि हिंदि वात तर्क-समात नहीं उस पर विखास नहीं करना कि जो कि पा विद्यान की यही राय है। इसीलिए मैं अपने कि दि कि जीवनकी इस घटनाका हाल किसीको नहीं बतलाता। मैं जानता हैं कि यह तर्क का सामना नहीं कर सकती। यदि मैं किसी से अपने जीवन का हाल कहने बैठूँ गा तो वह अपने तर्क-गास्त्रके दारा मेरे जीवनकी थाह लेने लगेगा। क्या यह सम्भव है? उसके इस प्रश्नका उत्तर मैं कैसे हूँ? यह बात सम्भव नहीं, यह तो हो गई है। यदि तुम विखास नहीं करना चाहते तो मत करो। पर इसमें सन्देह नहीं कि तर्क-शास्त्र जीवन का रहस्थो-दार नहीं कर सकता। मनुष्यों के जीवन में ऐसी बातें भी हुआ करती हैं जो किसी प्रकार समभाई नहीं जा सकतीं। सचतो यह है कि जो घटनायें हमारे जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव डालती हैं, जिनसे हमारे भविष्य भाग्य का निश्चय होता है. उन्हें हम

अपनी बुद्धि से जानही नहीं सकते। समुद्रकी तरक के समान वे न जाने कहां उठती हैं और किधर जाती हैं। पर उनसे धका खाकर हमारे जीवन की चुद्र नौका भव-सागर में डूबने उतराने लगती है। मैं तो यह मानता हूँ कि हम लोगों के जीवन में कीई अट्ट ग्रित काम कर रही है। आप चाहे उसे देव कहें या कुछ और कहें। पर उसी के चक्र में पड़कर सारा संसार घूम रहा है। उसकी उपेचा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। कीन जानता था कि ग्रियक्ता मेरे जीवन की सहचरी होगी। पर उसी अज्ञात ग्रित से प्रेरित होकर मैंने उसका पाणि-ग्रहण किया। अन्तमें उसो ग्रितिकी प्रेरणा से...... किन्तु वह हाल तो मैं पीछे कहुँगा, पहले में अपने विवाह की ही बात कहुँगा।

पिताजी का खर्ग-वास होने पर मैं इलाहाबाद चला आया। उन दिनों यहां खदेशी-आन्दोलन को खूब धूम थो। मैंने भी खदेशीवत धारण किया। पिताजी मेरे लिए अच्छी सम्पत्ति छोड़ गये थे। सुभो कमाने-खाने की फ़िक्र थी ही नहीं। इसलिए मैं इलाहाबाद के सभी सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित होने लगा, थोडेही दिनोंमें मेरा नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया।

तुधवार का दिन या और पूर्णिमाकी राति थी। चन्द्रमा के उक्काल प्रकाश में पृष्टी हँस रही थी। वसन्तकाल की पवन धीर-धीर वह रही थी। मैं सेवा-समिति के वार्षिक अधिवेशन से खर लीट रहा था। गाड़ी मैंने लौटा दो थी, इसलिए पैदल जा

रहा था। कह नहीं सकता कि मैं किस विचार में डूबा हुआ था। पर एकाएक किसीकी आवाज़ कान में पड़ते ही मैं चौंक पड़ा। सिर उठाकर देखा, सामने एक घरके दरवाज़े पर एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की के मुखपर विषाद की गहरी छाया थी, जिसे देखकर न जाने क्यों मैं पीड़ित हो गया। मैंने उससे कहा, "आपने शायद सुभते पुकारा है।"

लड़कीने कहा "हाँ, क्या आप योड़ा कष्ट उठावेंगे ?" मैं —कहिए।

लड़की—पासही डाकर सुशीलचन्द्र रहते हैं, उन्हें कपा कर यह चिट्टी दे चाइए, कह दीजिएगा, शीघ्र चानेकी कपा करें।

लड़कोने ये बातें बड़ी धीरता से कहीं। मैं सुनकर चिकत होगया। उसके हाथ से चिही लेकर मैं डाक्टरसाहब के घर की खीज में निकला। घर ढूढ़ने में तकलीफ़ नहीं हुई। डाक्टर साहब को उस मुहन्ने में कोटेबड़े सभी जानते थे। नीकर को पुकार कर मैंने उसके हाथ डाक्टर साहब के पास चिही भेजदी। डाक्टर साहब पाँचही मिनटमें नीचे उतर, मुभसे कहा "धाप ज़रा बैठिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ।" मैं बैठ गया, थोड़ो देर में डाक्टर साहब ज़रूरी सामान लेकर मेरे साथ खाना हुए। दर-वाज़े पर वह लड़की खड़ी हुई मिली। डाक्टर साहबने पूछा "श्रीश, कैसी तबीयत है ?"

सड़कीने कहा"भाप चलकर देखिए।"

डाकर साइव जपर चले गये, मैं वाइर कमरेमें बैठा रहा, योड़ी देरमें प्रश्निकला (उस लड़की का यही नाम था) नीचे यादे और मुम्मसे कहने लगी, "याप जपर जाइए, डाक्टर साइव यापको बुला रहे हैं।"

मैंने जपर जाकर देखा कि, डाक्टर साइव एक ऋडेमुर्च्छित पुरुषकी सेवामें लगे इए हैं। उन्होंने दशारेसे सुभसे सहारा देनेके लिए वहा। मैंने त्रन्तही उनका ग्राज्ञा-पालन किया। डाऋर साइब ने रोगी का सुख खोल कर दवा पीलादी, फिर उसे लेटा कर सुक्ते बैठने के लिए कहा। पासही एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मैं उसीपर बैठ गया। पृष्टे जाने पर मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। डाकर साइव भेरे पिता के मित्र निकली, तब ती वे बड़े प्रेस से बातचीत करने लगे। इसलोग रात भर बैठे रहे। जब रोगी को श्रकी तरह चैतन्य हो गया श्रीर किसी तरह का डर नहीं रहा तब मैं घर लौटा। इस प्रकार पहले पहल प्रशिकलासे मेरा परि-चय हुआ। उस दिन से सें प्रतिदिन प्रशिकला के घर जाने लगा। रोगी को मैंने पहले प्रशिकला का पिता समभा था, पर विनष्ठता बढ़ने से मालम हुचा कि वे उसके पिता नहीं, धनी-पिता हैं। एक दिन चंगे हो जाने पर हरिनन्दन बाबने मुओ शशिकाला का पूरा जीवन-वृतान्त सुनाया। उससे माल्य हुआ कि शशिकता की माता, जब शशिकला गर्भमें यी तभी हरिनन्दनबाबू के घर श्रागई थी। उस समय इरिनन्दनबाबू की स्त्री जीवित थी। उसने प्रशिक्ताको मा को बड़े प्रेम से रक्ता। उसको इतना पता तो लग गया कि वह अपने पित के बुरे व्यवहार से चली आई है। परन्तु उसका पित है कीन, कहाँ रहता है. यह सब हाल उसने पूकाहा नहीं, इसके बाद शश्यकताका जन्म हुआ। इसके छ: हा दिनोंके बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई। हिर्नन्दनबाबू के कीई सन्तान नहीं थी। इसिंग्य उनकी स्त्रीन शिक्तता क, अपनी ही कन्या मानकर उसका लालन-पालन किया। जब शश्यकता ग्यारह वर्ष की हुई तब हरिनन्दनबाबू की स्त्री का भी देहान्त हो गया। तबसे घर का सारा काम शियकता ही सँभानती है।

शशिकला का यह जीवन-वृत्तान्त सुन कर भेरा सन उसकी श्रोर भी शाकष्ट हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि पहले मेरे हृदय में उसकी श्रोर सहानुभूति ही का भाव था, परन्तु धीरे-धारे प्रेमने सहानुभूति का स्थान लेखिया। मैंने उसके साथ विवाह करना निश्चय कर लिया। जब मैंने हरिनन्दनबाबू से विवाह का प्रस्ताव पेश किया तब वे चल भर चुप रह कर बोले 'देवेन्द्रबाबू, मैं सच कहता हुँ, शशिकला साचात् लच्छी है। परन्तु उसके जीवन के इस गुप्त भेद ने उसको इस योग्य नहीं किया है कि वह आपकी सहचरी हो सके। आपका बंश कुलीन है। शायद आपके बन्धु-बान्धव इस विवाह का विरोध करें।"

पर मेरे ऐसे बन्धु-बान्धव नहीं थे जिनके विरोध को मैं परवा करता, इसलिए हरिनन्दनवाबू ने सहर्षे अनुमृति दे दी। शुभ दिनमें मेरा विवाह हो गया। इसके छ: महीने बाद मुभे किसी कामसे कानपुर जाना पड़ा। मैं जब गाड़ीमें चढ़ा तब मेरे साथ एक इड महाशयभी चढ़े, इड इसलिए कहा कि उनके सब बाल सफोद हो गये थे। यों तो उनका शरीर खूब मज़बूत जान पड़ता था। चेहरे पर कान्ति थी। सुभी देखकर उन्होंने कहा—"श्राप कहाँ तक जायँगे ?"

मैं--कानपुर जाजँगा।

वृद्ध अच्छी बात, मैं भी कानपुर जा रहा हाँ। श्रापकाः घर कानपुर में ही है ?

मैं नहीं साइब, मैं इलाहाबाद में ही रहता हैं।

बह-वहीं श्रापका जन्मखान है ?

मैं जी नहीं, जन्मखान तो मेरा बसन्तपुर है।

बह-बसन्तपुर! श्राप लाला विश्वभ्यरदयाल की जानते हैं?

मैं चौंक पड़ा, क्योंकि यह तो मेरे पिता का नाम था।

मैंने कहा-जी हाँ, वे तो मेरे पिता थे।

वृद्ध-अच्छा! आपके पिताजी मेरे बड़े दोस्त थे। उनका और मेरा विवाह एक ही दिन हुआ था, चैत सुदी पश्चमी बुधवार संवत् १८५०।

सुभी कुछ हँसी था गई। शायद ही किसी शिचित पुरुष को अपने विवाह को तिथि और संवत् याद रहता हो। वड महाश्य कुछ देर तक चुप रहे। न जाने क्या सोचने लगे। फिर बोले—"श्रापका नाम?"

## मैं-देवेन्द्र कुमार।

वह — देखिये, कानपुर में आपको मेरे यहाँ ठहरना पड़े गा मेरी स्त्री बसन्तपुर के सभी लोगों को जानती है। वह उनका हाल जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। आपके पिता को वह श्रच्छी तरह पहचानती है। उनके विषय में मुक्त से उसने कई बार बातें की हैं। आपको देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी।

वृष ने ये सब बातें इतने आग्रह से कहीं कि मैं उसके अनु-रोध की टाल न सका। रास्ते में वह अपनी स्त्री की ही बातें करता रहा। उसकी बातचीत से मैं इतना समभ गया कि वह अपनी स्त्री के रूप और गुणों पर वेतरह मुग्ध है। उस समय न जाने कीं मुक्ते अपनी शश्विलां की याद आ गई।

कानपुर पहुँचने पर मैं हाइ के साथ बाहर आया। बाहर एक मोटर खड़ी थी। उसी के पास एक नौकर खड़ा था। हाइ को देखते ही उसने सलाम किया। मैं समभ गया कि मोटर उसीकी है। हम दोनों मोटर पर बैठ कर रवाना हुए थोड़ी ही देर में मोटर एक बड़ी अहालिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। हम लोग मोटर से उतर कर भीतर गये। बाहर कमरे में एक दासी खड़ी थी। हाइ के साथ मुभे देख कर वह चिकत हो गई, पर बोली कुछ नहीं।

व्रद्वने उसकी ग्रोर देखकर कहा, "विमला, भीतर सुग्रीला को ख़बर दे दो कि वसन्तपुर के लाला विष्क्रभर दयालु के लड़के देवेन्द्रकुमार ग्राये हैं।" विमला ने मेरी ग्रोर करूण- दृष्टि से देखा। मैं जान नहीं सका उसका सतलब क्या या। वह भीतर चली गई। इसके बाद वृद्ध ने सुक्ते नहाने-घोनेका क्यसा बतलाया। मैं नहा-घोकर ख्वस्थिचित्त से एक घाराम-कुर्सी पर बैठ कर वृद्ध के जातिष्य-सल्लार का घायोजन देखने लगा।

योड़ी देर ने बाद वह सहायय आये और सुभी भीतर ले गये। दासी बाहर खड़ा हुई थी। जब में भीतर जाने लगा उसने फिर मेरी और करूण-दृष्टि से ताला। उसने कुछ दशारा भी किया, पर में समभ न सका। एक कमरे के भोतर जा कर देखा कि एक ग़लीचे पर चांदी जी तथारी में कुछ मिठाई रक्ती है, एक और तथारी में मेने रक्ते हैं, पास ही एक दूसरा ग़लीचा विछा हुआ था। पर कमरे में कोई था नहीं, वह महायय ने सुभी भीतर ले जाकर कहा, "सुशाला, यही देनेन्द्र कुमार हैं।"

मैंने सुग्रीला को देखने के लिए सिर उठाया, पर कमरे में कोई नहीं था। मैं चितित होकर बढ़ की घोर देखने लगा कि वह किससे बातें कर रहा है। पर बढ़ ने मेरी अजचका- हट का कुछ भी ख़याल न कर फिर कहा, "हाँ, यही लाला विष्क्रसरदयालु के लड़के हैं, सुफि तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इन्हों के जन्मोत्सव में विष्क्रसरदयालु के घर न्योते में गई थीं। पचीस वर्ष हो गये।" फिर मेरी खोर लौट कर बोले "क्यों देवेन्द्र बाबू, आपकी उस्त पचीस ही वर्ष की होगी?"

मैंने कहा—''जीं हाँ।'' पर मैं विस्मित या कि यह बूढ़ा

मनक तो नहीं गया है। यहां तो कोई है नहीं, बातें किससे कर रहा है। इतने में दासी आ गई। उसने मेरी और उसी दृष्टि से देख कर कहा, "याप यब जलपान की जिए।" फिर श्रुत्यस्थान को देख कर कहा, "वाईजी, श्रापका पान-दान ले माजां।" दतना कह कर वह चली गई। मैं तब सब बातें समभागया। जान पड़ता है, इस वह की स्त्री का देहान्त ही गया श्रीर यह श्रपनी कल्पना से उसकी मूर्ति गढ़कर उससे बातें किया करता है। उसको यह कल्पित-छाया सर्वेषा सत्य प्रतीत होती है। उसको इसी में सुख है, इसीलिए दासी भी उसकी कल्पना को भङ्ग करना नहीं चाहती। अभीतक मैं वृद्ध के दूस विलच्ण व्यवहार को देखते समय वड़ी सुग्किल से अपनी इँमी रोको इए था। पर अब उसका यह प्रेसाधिका देख कर मेरी चांखों में चांख भर चाये। इतने में दासी मुक्ते फल देने बाई। मौका पाकर उसने घीरे से कहा, "बाज सोलह वर्ष हुए वाईजी की खत्यु हो गई, पर उसकी इसी में सुख है।" इतना कह कर वह चली गई, मैं भी तब उस वह की कल्पित काया से बातें करने लगा।

जलपान करने के बाद जब मैं हाथ मुँह धोकर बाहर कमरे में ग्राया तब दासी ने सुक्ते छबके ग्रतीत जीवनकी कथा कही। विवाह होने के बाद एक दिन एक छोटी सी बात पर उसने ग्रपनी स्त्री को खूब भला-बुरा कहा। यहाँ तक कह दिया कि श्रव में तेरा मुँह नहीं देखुँगा। स्त्री भी श्रभिमानिनी थी। वह घर छोड़ कर चलो गई। तब वह को वड़ा पश्चात्ताप हुआ। यन्त में वह बीमार पड़ गया, बोमारी में ही मस्तिष्क की उत्ते-जना से उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी स्त्री लीट आई है। तब से आजतक उसकी यही धारणा बनी हुई है।

इसके बाद वह महाशय भी हँसते हुए वाहर श्राये। सुभासे कहा, "एक बात का सुभ्ते बड़ा श्राश्चर्य है।"

मैंने पूछा—"कौनसी बात ?"

उसने कहा—"देखिए, पन्द्रह वर्ष पहले मेरी स्त्री जैसी थी वैसी ही वह चाज तक बनी है। मैं चाप को बीस वर्ष पहले का उसका चित्र दिखलाता हाँ। चाप खुद देख लेंगे कि उसके तब के चेहरे और चबके चेहरे में थोड़ा भी चन्तर नहीं चाया है।

इतना कह कर उसने ड्रायर से एक चित्र निकाल कर भेरे हाथ में दिया। चित्र देखते हो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि वह तो मेरी प्रश्चिकता के चेहरे से विलक्षक मिनता था। मैं जान गया कि यही मेरी प्रश्चिकता के पिता हैं। न जाने किस अल-चित प्रक्ति की प्ररेणा से मैं कानपुर खाया कि खाज मेरी प्रश्चिकता के जीवन का गुप्त भेद प्रकट हो गया। मैंने वह से तो कुछ नहीं कहा, पर दासी से सब हान कह दिया।

दासीने कहा "अब तो बड़ी मुश्किल है, यह हाल दसको किस तरह सममाऊँ। ख़ैर! आप शशि-कला को ले आइये मैं कोई उपाय सोच लूँगी। मैंने दलाहाबाद आकर शशि- कता से मब हतान्त कहा। श्रायिकता भी कानपुर आई। तब दासीने वहसे कहा, "श्रापको एक खुश-ख़बरी सुनाजँगी।" हदन पूछा—क्या?

दासी—वाईजी ने आज अक्ले में बुलाकर कहा कि जब वे आपसे भगड़ कर चली गई थीं तब उनको एक लड़की हुई थी उसको तो उन्होंने छिपा रखा था, आज बतलाया है।

व्रदमे खुप्र होकर पूछा—वह लड़की कहाँ है ?

दामी—उमका विवाह देवेन्द्रकुसार के साथ हुआ है। वह बाज अपने पति के साथ आई है। कहिए तो बुला लाज ।

वृद्धने कहा—ग्रभी बुला लाग्रो।

पिता और पुत्री का मिलन हुआ। बह को कितनो प्रम-त्रता हुई, मैं कह नहीं सकता।

इसके बाद भेरी यशिकाला के मुख पर फिर कभी विषाद की छाया नहीं दिखाई पड़ी और बड़ने अपना जीवन छाया के ही साथ काट दिया।





 तक नहीं किया। उम्ब ३५, ३६ साल से अधिक न रही होगी एक मैला, काला कोट शरीर पर था। धोती भी खुब मैली थे। जूता फटा हुआ था। सिर पर साफा बँधा हुआ था। हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। स्टेशन से बाहर आकर वह मुसाफिर ख़ाने में ठहर गया। बैठे-बैठे वह न जाने क्या सीचता रहा। कुछ देर के बाद उसकी चिन्ता टूटी और उमने जपर सिर उठाया। सामने दीवाल पर एक बड़ा दक्तिहार चिपका था।

# नइाम ।

# पाँच हजार ५०००)

उस ग्रव्स को जो रघुनाय डाक्र्को पकड़ा देगा।
दस्तखत—विनायक विखनाय वैद्य
दीवान, राजनाँदगाँव।

इधितहार पढ़ कर रघुनाय मुस्तुराने लगा। पर चण ही भर में उसकी मुस्तुराहट दूर हो गई और चेहरा मलीन हो गया। पास ही एक आदमी पान वैच रहा था। उससे पूछा, "कों भाई, ये वैद्य साहब कीन हैं ? रायपुर के तो नहीं है ?"

पानवाला हाँ साइब, वही तो हैं। विखनाथ राव वैद्यके तीन लड़के हैं, सबसे कोटे हमारे वैद्य साइब हैं। दो लड़-कियाँ हैं। एक का विवाह पूना में हुआ है। दूसरो का विवाह अभीतक नहीं हुआ है। रघुनाय—देखता हाँ, श्राप उन्हें श्रच्छी तरह जानते हैं।
पानवाला—हाँ साहब, श्रच्छी तरह। मैं तो उनके यहाँ
चार साल तक नौकर था।

रवुनाय ने फिर कुछ न पूछा, सबसे अलग एक अस्वेर कोने में बैठ कर वह अपने अतीत जीवन की बातें सोचने लगा।

जब रघुनाथ स्कृत में पढ़ता था तब उसका एक ही साथी था। उसका नाम था विनायक राव। दोनों एक साथ रहते, एक साथ घूमने जाते। एक दिन किसी खेल में कोई लड़का विनायक को मारने दौड़ा। रघुनाथ उस लड़के से भिड़ गया। इसके बाद उन दोनों की मिनता और भी हढ़ हो गई। एक दिन रघुनाथ ने विनायक से कहा, "भाई, खभी तुम कोटे हो, कभी तुम बड़े यादमी हो जाओंगे, कहीं के दीवान होगे, उस समय क्या तुम सुभ पर दया करोगे?" विनायक राव ने कहा, "क्या बक-बक करते हो।" परन्तु आज— याज वही विनायक राव उसे भूल नहीं गया, उसके प्राणों का याहक बन गया है। वह इसके लिए पाँच हज़ार रुपये तक देने को तैयार है। यही मनुष्ठत्व है। विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि याज रघुनाथ भी बड़ा यादमी होता तो यही विनायक उससे यपना बन्धुत्व बतलाता।

यह सीचते-सोचते रघुनाथ का शरीर क्रोध से कॉपने लगा। जिस प्रतिहिंसा के भाव ने उसे डाकू बना रक्वा या वही भाव उसके हृदय में फिर प्रबल रूप से जाग्रत हो उठा। वह मन ही मन में कहने लगा, ''श्राज १५ वर्षों से मैं मनुष्यमात का शतु बन कर घूम रहा हाँ। यह सच है कि मैं नीच हाँ। पर सुभे नीच किसने बनाया ? यदि कोई भी सुभे सहायता देता तो श्राज में भी कुछ का कुछ हो गया होता। पर सब सुभसे घुणा करने लगे। सभी मेरा तिरस्कार करने लगे। जो मेरे मित्र घे उन्होंने सुभ से सुँह मोड़ लिया। ख़ैर! श्राज मैं बदला लूँगा। विनायक को भी बतलाज गा कि यदि तुम मेरे प्राणों के श्राहक हो तो मैं भी तुम्हें इसका उचित फल टूँगा।

टन-टन कर श्राठ बज गये। रघुनाय उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, "श्रभी श्राठ हो बजे हैं। जाकर वैद्य साहब से मिलूँ। श्रव यह जीवन श्रसहा हो गया है। कब तक मारा-मारा फिरूँगा। जो कुछ मुभे करना है श्राज कर डालूँगा। श्रव श्रिवक जीने की लालसा नहीं है।" यह सोच कर रघुनाय तुरत ही वहां से रवाना हुआ। स्ट्रेशन से थोड़ी टूर पर राव साहब का बँगला था। पहुँचने पर रघुनाय सोचने लगा, "मैं क्या कह कर उसके पास ख़बर पहुँचाऊँगा। रघुनाय तो मेरा किल्यत नाम है। मैं श्रपने श्रमली नाम रघुवीर श्ररण से ही ख़बर पहुँचाऊँगा। देखूँ, क्या कहता है।"

पाटक पर एक सिपाही खड़ा था। उमने रघुनाथ से पूछा, "क्या चाहिए ?" रघुनाथ चण भर क्क कर बोला, "जाकर राव साहब को खबर दो कि उनका बाल्य-सखा रघु-

वीर ग्ररण उनसे मिलने के लिए आया है।" सिपाही ने एक बार रघनाय को सिर से पैर तक देखा, पर उसने कहा कक नहीं। तुरन्त भीतर जाकर ख़बर दी। रघुनाथ का हृदय धडक रहा था। थोड़ी ही देर में सिपाही के साथ रावसाहब बाहर श्राये, बोले "कौन भैया रघुवीर शरण! श्राश्रो, श्राश्रो याज कितने दिनों के बाद तुमसे भेंट हुई।" यह कइ कर राव साइव ने रवुनाय को गले लगा लिया और फिर उसका चाय पकड़ कर भीतर ले चले। रघुनाय मन्त्र-मुख की तरह उनके साथ-साथ चला । सीचा, शायद यहाँ बन्धेरे में सुकी पहचान न सका। पर कमरे के भीतर लेजा कर राव साहब ने बड़े षादर से रघुनाथ को कुर्सी पर बैठा कर कहा, "एक मिनट में चाता हाँ।" इतना कह कर राव साहब भीतर गये, रघनाय चित्रत होकर सोचने लगा, यह क्या बात है। शायद यह भी उसकी चालाकी है। खैर! देखूँ, क्या चालाकी करता है। इतने में एक नौकर आकर रघनाय को भीतर ले गया। गर्म पानी तैयार या। जब रघुनाय नहा-धोकर बाहर निकला तब नीकर ने उसे साफ कपड़े पहनने के लिये दिये। कपड़े पहन कर रघुनाथ फिर उसी कमरे में श्राया। राव साइब बैठे उसकी प्रतीचा कर रहे थे। इसके बाद दोनों भीतर गये। रसोई तैयार थी। दोनों एक ही साथ खाने बैठे। खूब हँसी-दिलगी होती रही।

रघुनाय चण भर के लिए विलक्कल भूल गया कि वह रघु-

नाथ है। जब खा-पीकर रघुनाय फिर उस कमरे में श्राया तब उसने कहा, "शायद श्राप सुक्षे पहचान न सके।"

रावसाहब — मैं खूब पहचानता हुँ। तुम मेरे मित्र रघुवीर ग्ररण हो, इससे अधिक जानने की ज़रूरत भी मुक्ते नहीं है।

रघुनाथ-आप शायद रघुनाथ की जानते होंगे।

रावसाइब—उसका नाम मत लो, उसकी बात मत करो।
तुम जानते हो, मैं रघुनाथ का सब से बड़ा प्रनु हाँ। रघुनाथ
चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, "मैं श्रव जाऊँगा।"

रावसाइव ने "श्रच्छी बात है" कह कर नीकर को गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। फिर एक श्रालमारी खोल कर उससे दो हज़ार रुपये के नोट निकाले श्रीर उन्हें एक यैली में बन्द कर रहुनाथ के हाथ में दिया, फिर कहा, "इसका सदु-पयोग करना।" रहुनाथ की श्रांखों में श्रांसू भर श्राये। उसने गदगद कराउ से कहा, "मेरी एक बात सुनो।"

रावसाइब बोले—"मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूँगा। जान रक्वो कि यदि सुभी रचुनाथ मिल जायगा तो मैं उसे कठोर दण्ड टूँगा।"

रघुनायने राव साहब का हाय पकड़ कर कहा, "मित्र, तुम उसकी चिन्ता मत करो। याज रघुनाय मर गया। अब उसे कोई नहीं देखेगा।"

इतने में नीकर ने कहा, "गाड़ी तैयार है।" रघुनाथ वहां से रवाना हुआ।



 अपने पित का मुख नहीं देखेगी, वह सधवा होकर भी विधवा बनी रहेगी। परन्तु कभी वह भी एक दिन या जब कामिनी इसी तरह उत्करिटत हो कर दरवाज़े पर खड़ी-खड़ी अपने पित के आने की राह देखती और जब वह आता तब वह कितने आनन्द से उसका स्वागत करती। उसका पित उस मग्रय उसे कितना प्यार करता या। यह सब उसकी भीसी का जाग्र या: नहीं तो उसका पित कामिनी को छोड़ कर, उसे अनायिनी बना कर दूसरा विवाह न करता। यदि कभी मीका मिलेगा तो कामिनी बतला देगी कि वह कैसी स्त्री है।

दरवाज़े पर खड़ी-खड़ी कामिनी यही बात सीच रही थी कि, उसकी दृष्टि एक आदमो पर पड़ी, जो बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ उसी की ओर चला आरहा था। यद्यपि वह आदमी अभी दूर था तो भी कामिनी उसे पहचान गई। जण भर के लिए उसका सुख लाल होगया। फिर तुरन्त ही वह पीला पड़ गया। कामिनी का हृदय ज़ोर से घड़कने लगा। उसने दरवाज़े से हटजाने की चेष्टा की, पर उसके पैर हटे नहीं। पत्थर की मूर्त्त की तरह वह चुपचाप खड़ी रही।

वह आदमी बिलकुल पास आगया। कामिनी ने देखा. उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर आतंक क्षाया हुआ या। पहले तो उसने कामिनी को देखा नहीं। पर ज्योंनी कामिनी पर उसकी दृष्टि पड़ी त्योंही ववड़ा कर वह खड़ा होगया और बोला, "कीन' कामिनी! हां, यह तुम्हारा ही घर है। मैं भूल गया था।" इतना कह कर वह भागे बढ़ा, दो क़दम चल कर वह रक गया। फिर भागे बढ़ा, फिर रका। भ्रन्तमें वह लीट कर फिर कामिनों के पास भाया, कहने लगा, "कामिनों, यदि तुमसे कोई पूछे कि मैं किधर गया तो तुम मत बत-लाना।" कामिनों कुछ डर गई, पूछने लगी "क्यों?" वह कुछ कहते-कहते रक गया, फिर बोला, "देखों, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम क्या मेरी जीवन-रचा न करोगी?"

कासिनी ने घवड़ा कर कड़ा—"क्या बात है, कुछ कड़तें क्यों नहीं?"

वह कुछ सीचता रहा। कुछ देरके बाद पूछा, "तुम्हारे पिता घर में हैं ?"

कामिनी-नहीं, वे शृङ्गारपुर गये हैं।

वह—कामिनी, मेरे कारण तुन्हें सदा दुःखही भोगना पड़ा। जब तक तुम भेरे साथ रहीं तब तक तुन्हें कभी सुख न मिला। परन्तु बाज मैं तुमसे एक भीख माँगता हूँ, दोगी?

कामिनी-क्या वात ?

वह मैं बड़ी विपत्ति में फँसा हैं। पुलिस मेरे पी है लगी इदे है। सुभी एक रात अपने यहाँ कि पाकर रख लो। कल मैं कहीं भाग जाजँगा।

कामिनी कुछ सोचने लगी।

कामिनी को चुपचाप देख कर वह फिर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, "कामिनी, मुभे बचा लो। रात भर मुभे रखली

तुम्हारे घरमें कोई मुर्भ ट्रॅंट्ने नहीं त्राविगा; क्योंकि सब जानति हैं कि तुम्हारे पिता मुभ्भ से कितना सख्त नाराज हैं।

कामिनी ने कहा, "अच्छा भीतर चलो ।" वह कामिनी के पीछे-पीछे घर के भीतर घुमा।

कामिनी ने उसे लेजाकर श्रपने कमरे में बैठाया। कुछ उगड़ से श्रीर कुछ डर से वह कॉप रहा या। कामिनी न फुरती से श्राग जलाकर उसके मामने धर दी। वह बैठ कर तापने लगा।

कामिनी रसीई बनाने लगी। रसीई तैयार हो जाने पर उसे बुलाकर ले गई। खाते-खाने वह कहने लगा, "तुम ख़ूब अच्छी रसीई बनातो हो। सुँह देखी बात नहीं कहता।" कामिनी हँसने लगी। योड़ी देर में दोनों बड़े प्रेम से बातें करने लगे। वर्तमान स्थिति को वे बिलकुल ही भूल गये। खा-पी लेने पर कामिनी ने उसके सोने के लिए विस्तर तैयार कर दिया। यका हुआ तो वह था ही, विस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई।

पर कामिनी भाग के पास बैठी ही रही। एक खूँटी पर उसका कीट टँगा था। कामिनी ने देखा, उसके बटन टूट गये हैं, दो एक जगह फट भी गया है। सुई-सूत निकास कर वह उसे बैठी-बैठी दुरुस्त करने सगी

एक बज गया। कामिनी की काती में दर्द होने लगा। उसे रह-रह कर यह बीमारी हो जाती थी। दो-दो

चार-चार दिन तक छाती में वेहद दर्द होता था। इसीलिये वैद्य ने काम करनेको बिलक्कल मना किया था। यह भी कह दिया या कि परिश्रम करने से मृत्य तक की सन्भावना है। कासिनी ने कोट को दुरुख कर टॉग दिया और फिर ज़सीन ही पर लेट गई। चार बजे उसकी नींद ट्ट गई। उसने तरत ही अपने पति को उठाया। वह उठ वैठा। हाय सँह थोकर वह नित्य कर्मा से निव्नत हवा। कामिनी ने रात में ही उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें तैयार कर दी यीं। जल्दी से खा-पी जार वह भागने के लिए तैयार हुआ। दोनों पिछ-वाड-दरवाज़े से बाहर निजले। अभी अंधेरा या ही। जामिनी उक्षे गांव के बाहर ले गई। पर अब एक नाला मिला। नाले से पूर आया था। वह पूर से बहुत डरता था। उसे पानी में धंसने की हिसात न हुई। उसने कासिनी से कहा ''कामिनी यब कैसे करूँ, संवेरा हुआ ही चाहता है। अगर इस समय नहीं भाग सका तो फिर बचने का नहीं, में इतना तैरना भी नहीं जानता कि नाले की पार कर जाजें।" कामिनी सीचने लगी। चण भरके बाद बोली, "मैं तुरहें पार ले जाजँगी।"

वह चिकत होतर बोला—तुम सुमे ले जासकोगी ? कामिनी ने हँस कर कहा—ग्रजमालो।

कामिनी ने अपने कपड़े ठीक किये, फिर अपनी कमर में एक रस्ती बाँधी और उसका एक क्रोर उसके हाथ में दिया फिर वह नदी में कूद पड़ी। कूदर्त ही उसकी काती में दर्द हुआ। पर वह दर्द की परवा न कर आगे बढ़ने लगी। दर्द असहा हो गया। पर वह आगे बढ़ती ही गई। किसी तरह किनार तक वह अपने पित को खींच ले गई। किनार के एक वृद्ध के सहारे वह टिक कर बैठ गई और अपने पित से कहने लगी, "अब तुम जल्दी भागो, सवेरा हुआ ही चाहता है।" वह बोला, "कामिनी, तुमने आज मेरी प्राण-रचा की, में यह कभी न भूलूँगा। हो सकेगा तो पर कामिनी ने उसे हाथ से, जाने के लिए इशारा किया। वह चला गया। उसके जाते ही कामिनी लेट गयी। आँखों के आगे अँधेरा काने लगा।

× × × ×

दूसरे दिन कामिनी के बाप ने याकर देखा कि कामिनी का स्त प्ररोर पड़ा हुया है; परन्तु उसके अधरों पर हास्यकी रेखा बनी हुई है। कामिनी के बाप ने कहा, "जान पड़ता है कामिनी का अन्तकाल बड़ा सुखद था।"



# THE SERVICE OF THE SE

अश्रिक्ष वृष्यों का ज्ञान-चेत्र जितना सङ्चित है। संसारकी मिल्लिक वातें तो जानना दूर रहा, हम अपने ही जीवन की अश्रिक्ष कातें नहीं जानतें. यदि हम अपने जीवनहीं की सब बातें जान लें तो हम आयर्थ से सुम्ध हो जायाँ। कितनी घटनायें अलिचत रूप से आती हैं और चली जाती हैं। एनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। प्रातः कालीन समीर की तरह वे हमको अज्ञानावस्था में अपकी देकर चली जाती हैं। यह अज्ञान हमारे लिए अच्छा ही है। यदि हम में परोच्च बातें जान लेने की दिव्य शक्ति हो जाय तो हम चल भर के लिए भी निश्चन्त न बैठ सकें। सम्पत्ति और विपत्ति का उत्थान-पतन देखते ही देखते हम घबड़ा जायाँ। रघुनाथ के जीवन के एक ही घएटे में कितनी बातें हो गईं, उन्हें वह खुद नहीं जानता। यदि वह जान सकता तो न जाने उसकी क्या दशा होती।

रघुनाथ ब्राह्मण का पुत्र, अल्प-शिचित अतएव दरिद्रता से ग्रस्त था। २० वर्ष की अवस्था में वह विलक्षल निराधार हो गया। गरीर हृष्ट-पुष्ट, गीरवर्ण मुख-मण्डल पर ग्राम्य-जीवन-सुलम सरलता खेलती थी। गाँव में जीवन-निर्वाह का उपाय न देख कर उसने राजनाँदगाँव जाना निश्चय कर लिया। राजनाँद गाँव व्यापार का केन्द्र हो गया है। वहाँ परिश्वमी लोगों के लिए जीविका का अभाव नहीं है। उसका मामा भी वहीं रहता है। यह सब सोच कर एक दिन उसने घर की सब चीज़ें बेच कर १०० रुपये एकत किये। दो चार कपड़े श्रीर कुछ ऐसी हो आवश्यक चीज़ों की एक गठरी बना कर वह घर से बाहर निकल पड़ा।

कुँबार का महीना था। आकाश श्रुम्ब था। पृथ्वी पर भी श्रुम्बता फैली हुई थी। खितों में किसान अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। धीमी-धीमी हवा वह रही थीं, खेतों में काम करती हुई कुछ स्तियाँ गा रही थीं, "अगम पहाड़ बन बीहड़ बटोहिया, मीहि छाँड़ चले कहाँ आज रे बटोहिया।" जन्म-मूमि को छोड़ते हुए रघुनाथ के लिए यह वियोग-गान बहुत ही व्यथा-जनक था। उसने पीछे लीट कर एकबार अपने गाँव की और दृष्टि-पात किया। पर गाँव हरे-भरे भाड़ों से विवकुत छिप गया था। अनन्त आकाशमें जाकर विलीन होनेवाली एक धूम्ब-रेखा ही दिखलाई पड़ती थी। एक दीर्घ नि:स्वास लेकर रघुनाथ आगे बढ़ा। दो-तोन घर्छ तक चलने के बाद रघुनाय कुछ यक गया।
धूप भी कड़ी हो गई। रघुनाय किसी तरह आगे बढ़ रहा
या। पेटल चलने का उसे अभ्यास नहीं था। कुछ देर के
बाद सूर्य की किरणें असद्य हो गईं। रघुनाय विलक्जल यक
गया। सड़क के किनारे दो-चार आम के पेड़ लगे हुए थे।
उन्हीं की छायामें वह चला गया। नाला वह रहा था, पानी पी
कार वहीं लेट गया। सोचा, इधर से कोई माल की गांड़ी
निकलिगो ता उसा पर बैठ कर चला जाजँगा। यंका तो था
ही, लेटते ही उसे नींद आ गई।

जब रघुनाथ निद्रित था, संसार जाग्टत था। बाह्य जगत् पर उसकी दृष्टि नहीं थी, पर उस पर जाग्टत को दृष्टि थी। कितने लोग उस पथ पर से आये और गये। कोई बोड़े पर, कोई गाड़ो पर और कोई पैदल हो। एक बार एक मोटर गाड़ो भी घड़-घड़ करती निकल गई। किनीने उस पर दृष्टि-पात तक नहीं किया। किसीने उसे देखकर भी नहीं देखा। कोई उसे शराबो समभ कर अपने साथो से गराबियों की दुर्गति का हाल बतलाता चला गया। काई उसे दुर्भिच-पीड़ित दृर्गद समभ कर वर्तमानकाल को दृशा पर टोका-टिप्पणी करने लगा। योही न जाने कितने नोग आये और गये। पर रघुनाथ उनकी निन्दा और महानुभूति को समदृष्टि से सहता हुआ निश्चन्त सोता रहा।

थोड़ी देर के बाद एक टाँगा आकर खड़ा हुआ। उसकी

किमी चक्र की एक कोल गिर गर्यो थी। टांग से दो स्क्री-पुरुष उतरे। दोनों की व्रडावस्था थी। पुरुष की उस्त ६० वर्ष की श्रीर स्त्री की ५५ वर्ष की। जबतक गाड़ीवान चक्का सुधारने लगा तब तक वे दोनों उसा नाले के किनारे टहलने नगे। टहलते-टहलतं उन दोनों की दृष्टि रघुनाथ पर पड़ी। रघुनाथ को देख कर स्त्रीने कहा, "देखो तो, कैसा सुन्दर लंडका है।"

पुरुष — कौसी नींद सी रहा है। मिरे भाष्य में यह कहां। स्की — उठाऊँ ?

पुरुष—मत उठायो। विचारा यका हुत्रा सो रहा है। स्त्रो—कोई ग्रोब लड़का है। ब्राह्मण है। कही तो इसे यपने साथ ले चलूँ। इसे देख कर सुभ्ते अपने घनध्याम की सुधि स्रातो है। यह कह कर स्त्रोने एक दीर्घनि:स्वास लिया।

ष्ठदने कहा-जाने दो, न जाने किसका लड़का है।

स्ती—जान पड़ता है, बेचारे का कोई नहीं है। नहीं ती मड़क पर क्यों सीता। तुम एक लड़का गोट में लेना चाहते हो। इसे ही क्यों नहीं ले लेति। कही तो इसे उठाऊँ ?

भाग्यतस्त्री रघुनाय पर हँस रही थी। पर वह सुपचाप पड़ा हुआ था। यदि वह जाग जाता तो कदाचित् वह उसे द्याने साथ तिवा जाता; क्योंकि यह भी उसकी श्रोर स्नेहाद्रें दृष्टि से देख रहा था। वह ब्राह्मण था। राजनाँदगाँव के व्यवसायियों में सब से धनी वही था। पर रघुनाथ निश्चिन्त सोता ही रहा! इतने में गाड़ीवान ने त्राकर कहा, "गाड़ी तैयार है।" दोनों वहाँ से रवाना हो गये।

इसके बाद दो आदमी आकर वहीं बैठ गये आंर बातचीत करने लगे।

एकने कहा,—"भाई सुश्किल से जान बची। कानिस्ट-बिल सुभको पकड़ ही चुका था।"

दूसरे ने कहा,—"तुम तो बड़ा भद्दा काम करते हो, ज़रा होशियारी से काम करते तो १०० क्यये हाथ श्रात ।"

पहला—(रघुनाथ की ग्रोर देखकर) अरे. यह कीन मी

दूसरा-कोई सुसाफ़िर होगा।

पहला-यार, इसकी कमर में तो कुछ है।

दूसरा—देखुँ, सच कहते हो १००) से कम नहीं होगा। अच्छा माल मिला। देखो, कोई आता तो नहीं है।

पहला—(इधर-उधर देख कर) नहीं, कोई नहीं श्राता है। यही मीका है।

दूसरा—देखो, मैं छरा निकाल कर इसकी गर्दन के पास बैठता इँ। तुम इसकी कमर से रूपया निकाल लो। अगर यह जागा तो मैंने इसे ख़तम किया।

पहला-श्रच्छा।

रघुनाथ के लिये यह समय बहुत ही भीवण था। उसके प्राण सङ्कट में थे। पर वह निश्चिन्त सी रहा था। पहली यादमीने कृरा निकाला ही या कि किसी के पैरीं को यावाज़ याई। दोनों चुपचाप भाग गये और वहाँ एक लड़की याई। लड़की १८, १५ साल की रही होगी। रघुनाय को देख कर वह लज्जा से खड़ी हो गई। इधर-उधर देखने लगी। कोई नहीं या। लड़की ने सन ही सन भगवान् से प्रार्थना की कि इसीके साथ मेरा विवाह हो। पर यागे कुछ न कह सकी। क्योंकि खड़-खड़ करती हुई एक गाड़ी याई। लड़की चुपचुाप हट गई। गाड़ीवान ने रघुनाय को नींद पूरी हो गई थी। गाड़ीवान की यावाज़ से वह जाग पड़ा। यांखें खोलते ही गाड़ीवान को देखा। उससे पृका, "क्यों भाई, कहाँ जाते हो?" गाड़ीवान को देखा। उससे पृका, "क्यों भाई, कहाँ जाते हो?" गाड़ीवान ने कहा, "राजनाँदगाँव।" रघुनाय ने कहा, "भाई, चार याने देंगे। हमें भी ले चलोगे?" गाड़ीवानने कहा "चलो।" रघुनाय निश्वन्त होकर गाड़ी में बैठ गया।



# कोला। कोला। केल्यान्य

िहां हिंदी मार में जीवन मरण, मुख-दुख का चक्र बराबर हैं से हैं वृमता रहता है। पर यह चक्र है क्या ? लीग किहा हिंदी कहते हैं कि यही तो संसार है। हमारे लिए यही एक परम लाभ है कि हम चण भर यहाँ नि:प्याम लेते हैं। जहाँ चच्चनता की चमक्र की तरह जीवन चण भर उदित हो कर चम्त हो जाता है, हृदय की कामनायें हृदय में ही बनी रहती हैं, जहाँ मदा अपूर्णता है वहाँ रहने से लाभ क्या ? विधाता के इस लीला-चेत्र में मनुष्यों को यह चिषान हम च्याप सह लेते हैं। न जाने किस आशा में पड़कर हम च्यापन हृदय में इष्ट जनों का यह अनन्त विच्छेद-भार लिए रहते हैं। एकबार मैंने विधाता के इस विषम चक्र का अनुभव किया था।

वसन्तपुर में मेरा एक मुक्दमा था। उसी के लिए मैं

वहाँ गया था! मेरी इच्छा थी कि मुक्दमा हो जाने पर मैं उसी दिन वर लीट जाजाँ। इसलिए चार बजते ही अपने मिल्र के आग्रह को टाल कर मैं इक्षे पर स्ट्री शन आया। यहाँ आने पर मालूस हुआ कि गाड़ी आने में आज दो वण्टे की देरी है। एक बार तो यह इच्छा हुई कि शहर लीट चलूँ। फिर सोचा, सामान तो जुळ है ही नहीं, दो वण्टे यों ही घूम-वाम कर काट लूँगा। यह सोचकर मैं स्ट्रोशन से बाहर निकल कर घूमने लगा।

स्रोगन के यास-पास कितने ही कोटे-बड़े घर घे, पर उनमें एक ही पर मेरा ध्यान आक्षष्ट हुया। वह इनके नीले रङ़ से रँगा हुया था। उसी के बाहर पाँच वर्ष की एक लड़की खेल रही थी। बालिका के सुख पर ग्रेंगव-काल की सरलता स्रष्ट भावक रही थी। वह एक जुत्ते के साथ खेल रही थी। उसके हाथ में एक गेंद थी। वह गेंद को इधर उधर फेंकती थीर जुत्ता उसे दीड़-दीड़ कर उठा लेता। यद्यपि इस खेल में कोई विभिन्नता नहीं थी, तोभी मैं खड़ा-खड़ा देखता रहा। एक बार वह गेंद मेरी श्रोर फेंकी गई। जुत्ते के साथ वह भी दीड़ती आई, पर अब को बार गेंद नहीं मिली। तब उसने सुभसे पूछा, "श्रापने देखा है, मेरी गेंद किधर गई?" मैंने उठकर लड़की की गेंद दूढ़ दी। उसकी थाँकों में हर्षकी एक ज्योति-रेखा चल भर के लिए उदित हुई, फिर वह गन्भीर कालिमा में लीन हो गई। थोड़ी ही देर के बाद भीतर से

किसी ने पुकार कर कहा, "लीला!" लीला भीतर चली गई। मैं भी उठकर स्टेशन चला श्राया।

चार-पाँच वर्ष बाद एकबार सुभी फिर बसन्तपुर जाना पड़ा। स्ट्रोगन के बाहर आते ही मेरी दृष्टि उसी हलके नीले रङ्ग से राँग हुए मकान पर पड़ी। उसे देख कर सुभी अपनी लीला का ख़याल आया। में ठहर गया। जेब से दियासलाई निकाल एक सिगरेट जलाकर में रास्ते पर खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में एक दश-ग्यारह वर्ष की लड़की बाहर निकली, उसे देख कर मेरी आँखे शीतल हो गईं। समका, यही लीला है। वह लड़की मकान के अहाते की सीढ़ी पर कोई किताब पढ़ने लगी। उससे कुछ बातें करने का लीभ-संवरण न कर में उसके पास जाकर पूछने लगा, "शहर जाने का रास्ता कीन सा है?" लड़की मेरी और चिकत होकर देखने लगी, फिर बोली, "यही सड़क है। इसी से चले जाओ।" मेंने देखा, वह 'रायल रीडर नस्बर थूं।' पढ़ रही है। लीला अँगरेज़ी पढ़ रही है, यह जान कर सुभी खुशी हुई।

इसके दो साल के बाद मैं फिर वसन्तपुर गया। तब लीला के मकान के सामने बड़ी तैयारी हो रही थी। लोगों की भीड़ सी लगी थी। पूछने से मालूम हुआ कि सतीय बाबू की कन्या का विवाह हो रहा है। एकबार न जाने कों कन्या को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैं भी दूसरे लोगों के साथ भीतर घुस कर विवाह-मण्डप में जा पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि मेरी लीला नव-बधू के विश्व में बैठी हुई है। वर भी उसी के अनुरूप था। जब दहेज देने का समय आया तब मैंने भी उठ कर एक बाबू से कहा, 'मैं कुछ देना चाहता हैं।" बाबू साहब ने एकबार मेरी और देखा, पर कहा कुछ नहीं, वे मुभ्ते ले गये। मण्डप के भीतर जाकर मैंने ५०) दिये। इसके बाद मैं बाहर निकल आया। बाहर पूछने से मालूम हुआ कि वरका नाम सुशीलकुमार है, वकील हैं, राजनगर में वकालत करते हैं।

दस वर्ष के बाद सुभी राजनगर भी जाने का मौका मिला।
मैं लीला की बात बिलकुल भूल, गया था। पर बाज़ार में
सादन बोर्ड पर सुशीलकुमार का नाम देख कर सुभी लीला
का स्मरण या गया। मैंने यपना सुक़दमा सुशील बाबू ही
को देने का निखय कर भीतर जाकर उनसे मिला। सुशीलबाबू
ने बड़े यादर से सुभी बैठाया। पहले तो मैं उनसे सुक़दमें के
विषय में ही बातें करता रहा। कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा,
"यदि याप मेरी ध्रुता चमा करें तो मैं यापसे एक बात पूछू"।"

वकील-पृक्तिए।

में वह आप की घर की बात है और उसे पूछने का कोई भी अधिकार सुभे नहीं है।

वकील साइव (इँसकर)—ख़ैर, कहिए तो क्या बात है ? मैं—ग्रापकी धर्मपत्नी का नाम लीला है ? वकील साइव का मुख लाल हो गया, फिर बोले, "नहीं।" मैंने चिकत होकर पूछा. "क्या आपका विवाह वसन्तपुर के सतीय बाबू की कन्या के साथ नहीं हुआ है ?

"हाँ, वहीं हुमा है। म्राप कैसे जानते हैं ?"

"मैं आप के विवाह में उपस्थित था।"

"<del>हाँ</del> ?"

"तब क्या सतीय बाबू की कन्याका नाम लीला नहीं है ?" "नहीं, पर श्राप पूछते क्यों हैं ?"

दस 'क्यों' का उत्तर क्या हूँ ? मैं खुद नहीं जानता, मैं क्यों पृष्ठ रहा या। मेरी इस उत्तरहा का कोई कारण नहीं या। चण भर के बाद मेंने सुशील बावू से कहा, "श्राप मेरी असम्यता का ख्याल न करें। यह कह कर मैंने उनसे श्रपनी लीला के विषय में सब बातें बतला द।।

वकील साहब ने हँस कार काहा, "बाप भ्वम में पड़ गये। ख़ैर, में भीतर पूछ कार चाता हाँ।"

योड़ी देर के बाद वकील साइव लीट ग्राये। मैंने उनकी ग्रोर देखा। उन्होंने कहा, 'हा, ग्रापका कहना ठीक है, उस मकान में पहले हरियाय बाबू रहते थे। उनकी कन्याका नाम लीला था। पर जब वह ग्राठ वर्ष की थी तभी उसकी चत्यु हो गई। ग्राज चीदह वर्ष हो गये।"

मेरा इदय 'धन्न' करके रह गया।

चीदह वर्ष ! श्रीर मैं श्रभी तक बीखा को इस जीवलोक में दूँ इस्हाथा।



(8)

अशिशिक्ष ई नहीं जानता कि देवबाला कहाँ में किम तरह की प्रमुक्षित के यहाँ चली चाई है। यह बात केवल कीई दिरद्र मनुष्य चकसात् धन पाकर चानन्द ने फूल उठता है, उसी तरह धमा मिंह भी देवबाला को पाकर चपना सब दु:ख भूल गया। जब से देवबाला को पाकर चपना सब दु:ख भूल गया। जब से देवबाला प्रमुसिंह के यहाँ चाई तब से उसला घर सुख-सम्पत्ति से भर गया। उद्यान में तरह तरह के फूल के बल लगे हुए थे— उसकी सुगन्ध से चारों दिया-ये भर जातो थीं। फलों से नदे हुए हच मुक्त-मुक्त कर चनन्त धनपूर्ण साता वसन्धरा को प्रणाम कर रहे थे। गाँव वाले कहने लगे, प्रमा कितना भाग्यवान् है कि स्वयं देव-कन्धा उस के घर को पवित करने के लिए स्वर्ग से उतर पड़ी है। उस दिन से उस कान्या का नाम देववाला पड़ गया। देववाला शक्मसिंह के यहाँ बड़े सुख से रहने लगी।

देवी का मन्दिर गाँव से बहुत दूर नहीं है: सारंग नदी मन्दिर की सीढ़ियों को घोती हुई कल-कल भर-भर शब्द करती हुई वह रही है। देवबाला वहीं बैठी माला गूँथ रही है। साँभ का समय है। सूर्य्य ब्रस्त हो गया है। पश्चिम दिशा में क्षणागिरि पर्वत गम्भीरता धारण किये खड़ा है। पूर्व दिशा नीले रंग से रँगी जा रही है। खेत से लीटते हुए क्षप्रक युवकों के मधुर गान से सारा वन गूँज रहा है। देवबाला ने पुष्प की माला देवी के गज़े में पहिना दी और वह हाथ जोड़ कर ध्यान करने लगी। जैसे ही उसका ध्यान टूटा, उसने देखा कि, शम्भूसिंह की पुत्री कुमारी खड़ी-खड़ी हँस रही है।—'देवबाला, किसके ध्यान में मग्न थी? कुमार मैया के?"

"कुमार भैया का क्यों ध्यान करूँगी? क्या वह मेरा इंखर है?"

"हाँ, वह तुम्हारे हृदय का देवता है।" कह कर कुमारी हँसने लगी। देवबाला ने गुस्से से कहा—कैसी प्रगल्भा बालिका है! कहीं मनुष्य भी देखर हुए हैं।" देवबाला को क्रोधित देख कर कुमारी चुप रही। कुछ देर बाद वह फिर बोली—"बहिन, गुस्सा न होना। कल तो अपने मामा के घर चली जाओगी। उन्होंने पिता को एक चिट्ठी लिखी है।" देववाला ने आश्चर्य से पूछा—"मेरे मामा! कौन?" कुमारीने सब बात मंचेप में कह सुनाई। देववाला को खप्नमें भी ख़याल नहीं या कि, उसका कोई सस्बन्धी है। वह शक्मूसिंह को ही श्रपना सब कुछ समभती यो। उसे यह सुनकर विस्मय हुआ। दुःख हुआ और सुख भी हुआ। शक्मूसिंह के यहाँ रह कर वह कुमारसिंह पर प्रेम करने लगी थी। वह प्रेम शुद्ध था। विष्कपट था। वह कई बार कुमार को कट वचन कह कर दुःखित कर दिया करती थी, परन्तु उसके बाद उसे बहुत ही पश्चात्ताप होता था। हम नहीं कह सकते कि इस संवाद को सुन कर कुमारसिंह को कैसा मालूम हुआ।

### ( २ )

प्रकृति विल्जुल निस्तब्ध है। इधर-उधर कुछ हच लगे हुए हैं। दूर में पर्वतमाला दिखाई दे रही है। कुमारसिंह और देववाला एक गाड़ी पर बैठे चले जा रहे हैं। देववाला यद्यपि प्रमुक्तित रहने की बहुत चेष्टा करती थी तो भी उसका मुख उदास मालूम पड़ता था। उसके हृद्य में तरह-तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। कुमारसिंह ने उसे चिन्तित देख कर कहा—'बाला, तुम्हारे लगाए हुए लीची के ब्रच इस साल फलेंगे। सोचा था, मजे से उसके फल खायेंगे। परन्तु अब तुम्हारे बिना उतना आनन्द नहीं आवेगा। देववाला, तुम्हारे बिना अब हमारा घर प्रभा-होन हो गया। देखती नहीं

यों—पिता जी भो कितन उदास थे। बाला, सामा के घर जाकर इस लोगों को भूल तो न जावोगी?" वह चुप रही। कुमारसिंह कितने प्रश्न करता रहा—वह क्या उत्तर दे। देव-वाला संचेप में ही "हो या नहीं," कह देती थी।

गाड़ी धोरे-धोरे जुछ पर्वत के पास पहुँचने लगी। आकाश बादल से छागया। बिजली चलकर्न लगी। बादन गरजन लगा। गर्जना के साध-साथ एक भगङ्गर ग्रन्ट हुगा। उसे सुन कर बीर राजपूत कुमारसिंह जा भी हृदय एक बार कांप गया। फिर विजली चमको। दोनीं ने देखा १०० गज की दूरी पर एक बाब खड़ा हुआ है। देववाना कॉपने सभी। क्रमारिएंड ने उसे प्राध्वासन देते चुए कड़ा—यब तो जान पड़ता है, चत्यु मामने ही जा गई है। परन्तु तुम भय न नरी। देख़ँ जहीं अब भी तुम्हारी रचा हो सर्वे। तुल इसी गाड़ी मं वैठी रहो। सैं उस बाव के पाम जाता हूँ। अखा बाव सुर्भ पाकर दृत हो जायगा। इसी सीधे राख्ते से तुम मामा के घर पहुँच सकती हो। यदि उस समय बाला के जपर बज-पात भी हो जाता तो उसे इतनी व्याकुलता नहीं होती जितनी कि उसको कुमार की बातें सुनकर हुई। वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी—"नहीं, कुमार, नहीं, में तुन्हें न जाने दूँगी—तुम यहीं रही।" "कि: कहीं राजपूत वालिका भी इस तरह रोती है।" यह कह कर क़ुसार ने अपना हाथ कुड़ा लिया और उस गाड़ी से जूद कर बाघ की तरफ़ दौड़ा। देवबाला पत्थर की

सूर्त्त की तरह बैठी रही। फिर बिजली चमकी। कैमा ज्ञात दृश्य था। बाब ने एक चण उस अनायास आहार की थोर देखा—फिर एक गर्जना के साथ उसके जपर उछला। देववाला सृक्ष्यित होकर गिर पड़ी।

( ₹ )

दीपशिखा के सिन्ध प्रकाश से देवी का मन्दिर प्रकाशमान है। देवजाला ने एक बार करूण दृष्टि से देवी की मूर्त्त की श्रोर देखा, फिर हाथ जोड़ कर कहा—"हे माता, मैं केसी श्रभागिनी हूँ। जब प्रेम श्रंकुरित हो गया है तब उसे समूल कैसे नष्ट कर दूँ। जिसकी प्रतिमा को मैं श्रपने हृदयर्क उच्चासन पर बैठा कर पूज रही हूँ, वह दतनी जल्दी उस स्थान से कैसे बंचित की जा सकती है। हं माता, क्या तेरी यही दच्छा थी कि मैं कुशलपूर्वक मामा के घर पहुँच जाऊँ श्रीर श्रीर कुमार—। उस श्रम्भेरी रात को बीत तीन वर्ष बीत गये तो भी उसकी स्मृति ज्यों की त्यों जमी हुई है। यदि वह मिट गई होती तो भले ही मैं यादवसिंह की दच्छा के श्रनुक्ल । नहीं नहीं श्रव का हाँ श्रव मैं सुख के रटह में भी सुखी नहीं रह सकती। हं माता—श्रव सुम्म में वह शक्ति दीजिये जिससे मैं पाप की श्रोर प्रवक्त न होऊँ।"

उसी समय एक युवक सैनिक के वेश में वहाँ श्राकर देव-बाला के पास खड़ा हो गया। देवबाला उसको देख कर सक्कच गई। सैनिक ने कहा, "देवबाला! मैं बिदा माँगर्न श्राया हाँ। यवनों ने इस क़िले को लूटने की श्राकांचा से चेर लिया है। मैं उन लोगों से लड़ने जा रहा हूँ। राजपूत मृत्यु से नहीं डरता, परन्तु तो भी न मालूम मेरे मन में कैसी भावना उठ रही है। आज भय सालूस हो रहा है। तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है वह कभी भी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे मामा की भी इच्छा थी कि इस दोनों चिरकाल तक एक ही प्रेमसूल से बँधे रहें। परन्तु—वह—तुम कहती हो सक्सव नहीं है। जो कुछ हो आज सुभी प्रेमपूर्वक विदा दी। ये ग्रब्द रावि की निस्तव्यता में लीन हो गये, परन्तु देववालांक कानोंमें तब भी गूँजते रहे। वह चुपचाप खड़ी रही। "बोलो, समय बीता जा रहा है।" देवबालाने धीरे से कहा-"यादव सिंह, मैं तुन्हें प्रेमपूर्वक विदा देती हूँ जान्रो, यवनों की पट-दिलत कर विजयी वीर की तरह शीघ्र लीटो।" यह पहला ही समय या कि देवबाला ने यादवसिंह को इतनी कोमलता भरी बात कही थी।

(8)

रण-चेत्र के एक कोने में आहत यादवसिंह का सिर एक सैनिक की गोदी में रक्ता हुआ है। यादविसंह कुछ देर तक संज्ञा-शून्य पड़ा रहा। उसने फिर धीरे से आँख खोली। कहा —"भैया, तुम कीन हो, तुन्हारे आँखों में यह ज्योति कैसी? तुम्हारे ज़िरह बख़त्र में यह प्रकाश कैसा ? तुमने मेरी आज जान बचाई, वह किस लिए ? मुर्से ऐसा जान पड़ता है कि कई वर्षी से हम दोनी एक ही प्रेमपाश से बँधे हुए थे। तुमने आज बड़ी वीरता से इस किले को बचाया है।" सैनिक ने कहा, "मैया, आज मैंने कौन सा बड़ा काम किया है जिसके लिये यह बड़ाई ! कहो, अब पीडा कैसी है ?"

#### ( 4)

देवी की मूर्ति फूलों से सुसज्जित थी। सेंकड़ों दीपावली से वहाँ दिन के समान प्रकाश थी रहा था। यादविसंह ने नये सैनिक से कहा, 'दिवबाला था रही है।'' कुछ देर के बाद आमूलणों की मधुर भंकार के साथ पद-शब्द सुनाई दिये। नये सैनिक के शरीर में विजली दौड़ गई। उसने अपने सामने देवबाला को देखा। कैसा दृश्य था! यादविसंह ने कहा— 'वाला याज विजय दिवस है, याज इस सैनिक ने हमलोगों को यापत्ति से बचाया, परन्तु तुम्हारे सुख पर कोई सुख का चिक्र नहीं देखता। याज इस मन्दिर में इतना प्रकाश है, परन्तु तुम्हारे मुख पर मलिनताकी छाया देख पड़ती है। याज हमारे महाराज इस सैनिक को विजयमाला से विभूषित करेंगे—।" देवबाला पत्थर को मूर्त्ति की तरह एकटक देख रही थी। अचानक वह बोल उठी—"कुमार क्या यह खप्न हैं ?" उस सैनिक ने कहा— "नहीं बाला—यह खप्न नहीं

है—परन्तु यह अइत दृश्य है। मैं मरा नहीं हँ, जैसा कि तुम सीच रही थी। कुछ महाराज की रुधिर प्यासी तीर ने ही सुभी उस दिन नवजीवन दिया। आज उसी के कारण सुभी यह अवसर देखने पड़े।" देववाला ने कहा—"कुमार—आज सुभी मालूम हो गया तुम सत्यही बड़े वीर शिरोमणि हो। महाराजक पहलेहों में तुन्हें विजयमाला पहनाती हाँ।"

यह कह कर उसने तीन वर्ष पहले कुमारसिंह की हाथ की बनाई हुई माला उसके गले में पहना दो। वह स्वी माला प्रेम से आर्ट्र थी, सदा देवबाला के हृदय के पाम रहने से उसमें कोमलता थी—सुगन्ध भी था।

यादविसंहिन सनमें कहा, ''क्या सचसुच यह दृश्य स्वप्न का की है ?''





学院学院 विनाय कालेज में "फ़िलास्फ़र" के नाम से प्रसिष्ठ री र है थे। इम नहीं कह सकते कि उनका ऐसा नाम क्यों रिक्षित्र पड़ा, परन्तु यह सच है कि उनके खभाव में अवश्य कुछ विचित्रता थी।

उस दिन अर्थ-शास्त्र के अध्यापक नहीं आये। हम लोग कास से बाहर निकल कर इधर-उधर घूमने लगे। कालेजके सामने ही एक क्षीटासा उद्यान था। रिवनाथ वहीं एक पत्थर पर बैठे चिन्ता में मग्न थे। हमारे मित्रों ने कहा—"चलो रिव के पास बैठें। उनसे बातें करने में बड़ा आनन्द आता है।"

हम लोग सव उन्हें घेर कर बैठ गये। हमारे एक मिन ने दिस्तगी में कहा, "प्रेम एक अमूल्य रत्न है। चाहे संसार चला जाय, पर वह रत्न न खो जाय। पत्नी प्रेम की पात्नी है, चाहे मा-बाप से जन्म भरते लिए विक्रोह हो जाय, परन्तु पत्नी कभी न त्यागी जाय। रिवनाय ने गन्भीर होकर कहा—यह कहाँ का नियम है ? माताका प्रेम अगाध, असीम और अनन्त होता है। इन्द्रिय-लोलुप प्रतोको दृष्टिमं वह भले हो काले मेघको तरह कला युक्त दिखाई दे, परन्तु जब उससे प्रेम की अविरल धारा निकलती है तो जीर्ण-शीर्ण हृदय सूखे खेत की तरह हराभरा हो जाता है। सन्तम हृदय में अस्त की वर्षा हो जाती है। साता का उदार हृदय इस विस्त त गगन से भी उच्च है सारे पाप से कलुषित होकर भी यदि पुत्र फिर मा के पास ज्याता है तो वह उसे एक निर्वोध बालक की तरह हृदय से खगा लेती है। सुनो, में एक कथा कहता हं—

"माता पुत्र के भाग्य पर घाँस् बहाती रही। जन्माष्टमी का दिन घाया। माता का शोक रामुद्र उमड़ घाया। उसने घपने बूढ़े पड़ोसी प्रालियाम को बुला कर कहा—''बाबा, भेरे पुत्र की सुधि लो—एक बार, सिर्फ एकबार, ंउसे—अपने प्यारे मुकुट को—देखना चाहती हाँ। नहीं कह सकती मैं कब इस संसार से चल बसूँ।"

"शालिग्राम बोला—"श्यामा, अब मुकुट यहाँ कैसे आविगा? शहर के आमोद-प्रमोद के बीच रह कर वह हम सब को भूल गया है। सुनता हाँ, वह वहाँ उच्छृह्वल हो गया है, सारे दुर्गुणों का उपासक बन गया है। मुकुट रिवनाय के सारे परिश्रम की कमाई व्यक्तिश्वार में खुर्च कर रहा है।

"स्थामा उदास होकर बोली—क्या सच बहते हो ? बाबा ! सुभो इस पर विम्हास नहीं होता । मेरा सुकुट कैसे ऐसा अव-गुणी हो गया ? जब वह एक टिमटिमाते हुए दीपकके सामने बैठ कर श्रॅगरेज़ी का पाठ याद किया करता था, तब प्रेम-भरी दृष्टि से उसके मुखको श्रोर देखती हुई में न जाने किस खर्गीय सुख को कर्णना किया करतो थो। श्रॅगरेज़ी प्रिचा पाने के लिए जब वह शहर के लिए रवाना हो रहा था, श्रव भी मुभे स्मरण है। बाबा, मेरे गले से लिपट एक बालक को तरह माँ-माँ कह कर वह रोने लगा था। मैं बड़े कष्ट से श्रांस् थाम सकी। मन में कहा—यह शुभ दिन है, श्रांस् नहीं गिराना चाहिए। इसके बाद वह सिर्फ एक समय यहां श्राया। फिर बार-बार बुलाने पर भी नहीं श्रा सका। बाबा, तुम स्वयं जाकर उसे बुला लाश्रो। रितनाथ बाबूके यहाँ वह सुख से रहे। मेरी सिर्फ यही इच्छा है—एक बार श्रायर पहले की तरह 'मां' कहकर पुकार ले।"

"जब हृदय दुर्वल होता है तब सैनाड़ों दुर्गु थों को उसमें सरलता पूर्वन स्थान मिल जाता है। मुक्कट शहर में श्रातेही कुसङ्गित में पड़ गया। रितनाथ ने घर में श्रानन्द की साम- ग्रियां देख कर उसकी पाश्यविक वृत्तियाँ उत्ते जित हो उठीं। वह अनुमान भी नहीं कर सका कि मां उसके लिए तड़पती होगी। उसका दिन श्रानन्द में यों ही बीता जाता था—श्यामा का दिन मानो पर्वत की तरह श्रचल पड़ा रहताथा।

"तुम सब त्राज त्रानन्द से इधर-उधर घूम रहे हो, मज़ा कर रहे हो—क्या तुन्हें स्मरण त्राता है कि तुन्हारी ग्रुभकामना के हितु त्राभी भी कितने हृदय धड़क रहे हैं ? "श्यामा का भी हृदय धड़कता रहा—धड़कता रहा, एक दिन उसकी गित बन्द हो गई। यँधेरी राचि थी। याकाश में तारे युयुबिन्दु की तरह चमक रहे थे। शालियाम व्यर्थकी युयुषा में लगा हुया था। श्यामा चिल्ला उठी—"बाबा, बाबा, मेरी आँखें धुँधली हो गईं। यदि अब मेरा प्यारा सुकुट याविगा तो उसे कैसे देख सक्रँगी—मेरे हाथ पत्थर की तरह शिक्त-होन हो रहे हैं? मैं यपने प्यारे सुकुट को उठा कर हृदय से कैसे लगा सक्रँगी ?"





※※※※ ित्या लकड़ी टेकते-टेकते मेरे कमरे में आई श्रीर व्या के बोली—"बेटा, श्राज बहुत दिनोंके बाद यह मिटाई ※※※※ बनाई है। श्रकेली तो खा नहीं सकती। कुछ तिरे लिए भी लाई हाँ। देख भंता कैसी बनी है।"

बुढ़िया के मैले कपड़े तथा हाथ-पैर की स्रत देख कर खाने की इच्छा तो न हुई—परन्तु वह बड़े प्रेमके साथ मिठाई लाई थी, एकदम नाहीं भी कैसे कर सकता था। बड़े अस-मंजम में पड़ा। मैंने उसे हाथ में लेलिया। बुढ़िया कहती गई—वेटा, एक दिन मेरा भी घर बाल-बच्चों से भरा था—दो तीन लड़के रोज़ बच्च के साथ खेलते-खेलते था जाते थे। बिना उन सबको खिलाये मेरा मन न मानता-मैं भोजन न करती। परन्तु अब क्या करूँ—विधि को करनी……।

मैंने समभा—गये साल दनफ्ल्यूएञ्चा का बड़ा दीर-दीरा या—उससे कई घर उजड़ गये—कई कुटुस्ब नष्ट हुए। शायद बुढ़िया के भी सुख्खप्र उसी के शिकार हो गये। मैं बोला— "क्या दनफ्ख्युएज्जा से……"

बीचही में बुढ़िया बोल उठी—"नहीं बेटा, तू क्या जाने—।"
मैं बात ही बात में बुढ़िया को टाल देना चाहता या, जिससे
वह सिठाई सुके न खानी पड़े. सबेरे नीकर उठा ले जाता।
परन्तु बुढ़िया यह बात कब मानने वाली थी। जब मैं यह
मब सोच रहा था वह बोल उठी—'ज़रा इस ग़रीबिन की भी
धनाई चीज़ तो खा देख बेटा! धनवान् सड़कों को क्या.....।

एक टुकड़ा मुँह में डाल कर मैं बोला—"ऐसी बात न कहो, बड़ी मां। ऐसी बढ़िया चीज़ हमारे यहां ……।"

सूखी हँसी हँम कर बुढ़िया बोली—"दिलगी तो न कर. बेटा!"

बुढ़िया को लोग बड़ी माँ कह कर पुकारा करते हैं। वह निमक श्रीर सिट्टी का तेल वैचा करतो है। मुर्भ उमरे इतनी पिलचान हो गई, इसका कारण है। एक दिन फलवाला मुर्भ एक खोटी चवनी हे गया। जब तक चाँदी की दुवनी, चवनी ग्रादि बना करती थीं तब तक ठग लोग उनकी सुघड़ बनावट तथा चाँदी की लोमत के कारण बहुत कम नक्ल करते थे। परन्तु निकल की चवनी, ग्रठनी ग्रादि को देख कर उनके मुँह में पानी श्रा गया। राँगे को चवनी-ग्रठनी बाज़ार में दर्भन देने लगीं। उस दिन भी एक राँगे की चवनी मेरे हाथ लगी। सन्त में सोचने लगी—इसे कहाँ चलाऊँ। इसे कीन लेगा। अन्त में

यही निश्चय किया. बड़ी साँ से कुछ सीदा लेकर यह खोटी चवत्री उसे देदें। वह क्या पहिचान सकेगी। हाथ में लालटेन लेकर मिट्टीका तेल ख़रीदने कभी भी बाज़ार नहीं गया था। उस दिन चार आने के लोभ से बुढ़िया के यहाँ तेल ख़रीदने चला गया! चवत्री तो किसी तरह चलादी गई; परन्तु दिल नहीं माना। सनमें कहा—यह अन्याय हुआ। बड़ी साँ का चारआने का नुक्सान किया। न सब सेरे ही से ऑख रहते अंधे हैं और न बुढ़िया को तरह वे-अक्ल। वह उस चवत्री को किसके मत्थे सढ़ेगी?

रात भर अच्छी तरह नींद नहीं आयी, सुबह होते ही मैं चार आना पैसा लेकर उसके घर जा पहुँचा। उसके कहा— "बड़ी माँ, कल हमने जो चवनी दी—वह खोटी है, देख तो भला। सुभारे बड़ी भूल हुई।"

बुढ़िया नमृता से बोली—"तो इसमें बात ही क्या है बेटा — ग्रीर दूसरा कोई नहीं लेता तो तुम्हें ही दे देती। क्या तुम वह चत्रत्री नहीं लेते ? इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। मैं भेंप सा गया।

उसर्ने चवती न सालूम कहाँ रखदी थी। मैं चुपचाप उसर्के टूटे-फूटे संटूक में चार आना पैसा डाल कर भाग आया तब से उससे पहिचान हो गई। कभी-कभी दो चार बातें कर लेता था।

वडी मॉकी मिठाई सचमुच वडी खादिष्ट थी। मैं खाकर

हाय धोने लगा, वह कहने लगी—"इतने दिनों के बाद आज मुर्भ फिर वही सुख हुआ। छोटा सा बचा नहीं था तो भी हाय से खिलाया करती थी।"

दूसरे दिन लाजिक के प्रोफ़ेसर परीचा लेनेवाले थे। मैं Logic पढ़ रहा था। उस बुढ़िया का आना मुक्ते बड़ा अखरा। तो भी कैसे कह टूँ 'चली जा।' वह क्या जाने कि आलसी और सबक़ में पिछड़े हुए लड़कों के लिए परीचा के अन्तिम दिवस का हर एक सेकिएड बहुमूल्य होता है।

वह कहती गई—"इनफूनजा, उनफूनजा कुछ नहीं बेटा. मेरे भाग्य ने ही मेरा सब सुख लूट लिया।"

मैंने मन में कहा; यह कीन नई बात है। भाग्य ही तो सब कुछ कर सकता है।

क्या कहँ। नरोत्तम बाबू के यहाँ....।

मैंने इस बार उत्सुकता के साथ पूछा— "कीन नरोत्तम बाबू ?"

उत्तर मिला—"वही दीनदयाल बाबू के लड़के। वकालत पास किये हैं। भगवान् उनको क्षण्यल बनाये रक्खें। उनका कोई दीष नहीं है। यह सब .....।"

मैंने लाजिक की किताब टेबिल पर रख दी और पूछा— तो क्या कहती थी—नरोत्तम बाबू के यहाँ—रुक क्यों गई ?"

"श्रच्छा बेटा, सब सुनना चाइता है तो सुन।" यह काइ कर वह वहीं बैठ गई और कहने लगी— े २ )

"नरोत्तम बाबू के यहां मैं रहती थी। मैं कब विधवा हुई दसका मुभी स्मरण नहीं। मुभी तो ऐसा जान पड़ता है कि विधवा के रूप में ही ईखर ने मुभी पैदा किया था। नरोत्तम= का कोई देखनेवाला नहीं था। उसकी एक चाचा था और मैं थी—उसकी जन्म की विधवा मौसी। उसके चाचा की बड़ी इच्छा थी कि वे काशी-वास करें परन्तु उनकी मन की लालसा मन हो में रही और वे स्वर्गलोक को सिधार गये। मैं अकेली नरोत्तम की देख-रेख करने लगी। नरोत्तम वकालत पढ़ने लगा। उसका ब्याह तब हो गया था। दो एक बार, महीना पन्द्रह दिन के लिए बह्र घर भी झाई थी। धनवान की लड़की थी। अंगरेज़ी बहुत पढ़ी-लिखी थी।

वकालत पास कर नरोत्तम ने वकालत करना शुरू कर दिया। बह को भी लिवा लाया। बेटा, मैं अपने बाप-दादा के समय को देखती आई थी। उन दिनों और आजकल में बड़ा अन्तर है। सुभे बह्नका पिहनावा चाल-टाल एक न भाता था। जोग कहते ही हैं कि बुढ़ापे में बुढि सिटिया जाती है। मैं बह्न को जुक्क सुनाये विना न रह सकती थी। वह कब मेरी सुनने वाली थी। मैं उसकी आँख का काँटा बन बैठी। उसकी यही इच्छा रहती कि मैं किसी तरह कहीं भेज दी जाऊँ।

एक दिन बह्न श्रभिमान से मुँह फुला कर बैठ गई। नरो-

त्तम ने इंसते इए कहा—"देखों, इस तरह मेथोड़ी-थोडों बात पर रूठना स्त्रियों को शोभा नहीं देता। रूठना बचों के लिए है जो कुछ तुन्हारा अपराध है उसे चुपचाप स्त्रीकार क्यों नहीं कर लेती।

'मुभसे इस घर में रहा नहीं जाता।'

'उसे किस तरह यहाँ से निकाल दें। इतने दिनों तक यहाँ रही। वक्त पर काम आई। मां की तरह प्यार करती रही।'—सुन कर मैं तो पिचल गई।

वेटा, तेरा व्याह हुआ है ही नहीं। तूजानता नहीं कि स्त्री का मोह कितना बड़ा होता है। स्त्री के ऑसू से बज्ज भी पानी हो कर वह जा सकता है, फिर तो नरोत्तम का हृदय एक छोटी सी कोमल वसु ही था।

एक दिन बह स्तीपर पहिने चौके के भीतर किसी काम से चली आई। मैं नरोत्तम का बल पागई थी—उसे बहुत जुछ कहा। तो वह ठीक ही बात थीं, परन्तु बहू ने मानी उस दिन से प्रण कर लिया कि मेरे गये बिना वह सुख की नींद नहीं सोवेगी।

मैंने मन में सोचा—नरोत्तम मुभ्ते कुछ नहीं कहता श्रीर बह मेरे कारण चिन्ता करती रहती है। इस लिए यही श्रच्छा है, कि मैं ख्यं क्यों न कहीं चला जाऊँ, इस छोटे से परिवार को क्यों न फूलने-फलने दूँ। एक दिन मैं चुपचाप उठी श्रीर चली गई। पास में जुछ रुपये थे। उसी कं सहारे मैं कई तीर्थस्थान घूम आयी। कभी उपवास करती, कभी भीख माँग लेती। धनी-मानी जुछ न जुछ देही देते थे। मैं नरोत्तम की बराबर ख़बर लिया करती थी। परन्तु एक-डेढ़ माल से जुछ पता नहीं, वह कहाँ है। सुना, वह कहीं दूसरी जगह वकालत करने चला गया है। आठ, दस महीने से मैं यहाँ नोन-तेल बेचने लगी। दु:ख से, सुख से, किसी तरह दिन कटही जात हैं। अन्तिम दिन की प्रतीचा में बैठी हैं। इच्छा थी, नरो-त्तम के ही आँख नीचे प्राण त्यागती.....।

एक नि: खास त्याग कर वृद्धि चुप हो गई। मैं जुर्सी से कूद कर वृद्धि के पैर से चिष्क गया। कहा— "बड़ी मां! मैं उसी नरोत्तम का एक फुफेरां भाई हाँ। उन्होंने सुमें साथ में वृत्ता लिया है। भैया तुम्हारे चले जाने पर वरावर प्रयात्ताप करते रहे। कुई जगह खोज में गये भी! भाभी के हृद्य में भी बड़ी चोट पहुँची है। वे समभती हैं उन्होंने पाप किया है। दिन भर वे खख्य रहती हैं। भैया ने तुम्हें गँवाँ दिया या तो भैंने तुम्हें खाज फिर पा लिया है। चली— वर के भीतर चलो। भैया भी वहीं हैं।

जब बड़ी साँ की दूजान की सब चीज़ें नीलाम कर दी गई तब उसमें वही खोटी चवनी भी पाई गई। मैंने बनावटी इंसी मुँह में लाकर बड़ो साँ से कहा—"देख तो, यह वही खोटी चवनी है!" वह भी हँसती हुई बोली—"उसे मुक्ते दे दे वेटा, वह मेरे लिए अमूल्य है। जिस दिन तेरी बह्न आयेगी तब यही चवदी निट में दी जायगी।"



### श्रॅगरेजी

# अनुवाद शिचक ।



यह बात लाखों मुँह से साबित हो चुकी है, कि बिना उस्ताद की मदद के, थोड़ीसी मिहनत करके ही, मामूली हिन्दी जानने वाला हर-एक आदमी हमारे यहाँ की "हिन्दी-अँगरेज़ी शिक्षा" के चारोंभाग पढ़कर अँगरेज़ी का ख़ारण जानकार हो जा सकता है। अतः अँगरेज़ी से हिन्दी और हिन्दी से अँगरेज़ी में अनुवाद करने में कामिल बना देनेवाली इस प्रतिक की ज़ियादः तारीफ़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं। बड़े-बड़े मास्टर कह चुके हैं, कि आज तक अनुवाद सिखानेवाली ऐसी सरल और सुन्दर पुस्तक अन्यत्र नहीं छपी। क्योंकि इसमें वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास, शब्दों के उलट फैर, उनके अर्थ, किस जगह कैसे शब्द बैठाये जाने चाहिये, आदि सभी विषय ऐसी ख़ूबी के साथ समक्षाये गये हैं, कि हर-एक विद्यार्थी आसानी से अनुवाद करना सीख जा सकता है। मृल्य २) डा० ख०। हो)

पता—हरिदास एगड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता।

## जिकित्सा-चन्द्रोदय।

### दो भाग।

इस य्रत्य के दोनों भाग पड़ने से, सचमुच ही, मतुष्य, बिना उस्ताद के, वैद्यक-शास्त्र के एक बड़े से बड़े संस्र का सचा जानकार हो सकता है। प्रत्येक बात इस तरह समभा कर लिखी है, कि स्रनाड़ी से स्रनाड़ी सहज में समभ्य सकता है। पहले भाग में वैद्यों के जानने योग्य नियस, नाड़ी देखना, रोग-परीजा करना, जुलाब देना, रोगी की सायु-परीचा करना प्रसृति सेकड़ों सनमील सीर रोज़ काम में स्रान्वाले विषय लिखे हैं।

दूखरे भाग में सब रोगों के राजा, कालों के काल, ज्वरों का निदान, कारण, लचण और चिकित्सा बड़ी ही खूबी में लिखी है। प्रायः हर रोग पर कुछ न कुछ परीचित नुसक् भी दिये हैं। हर मनुष्य को चाहे वह वैद्य का धन्या करता हो और चाहे न करता हों—ये ग्रन्थ मेंगा, रोज़, श्रवकाश के समय, घंटे दो घंटे, पढ़ने चाहियें। दाम पहले भाग का १) स्जिल्दका २॥। दूसरे भाग का ५) सजिल्दका २॥। दूसरे भाग का ५) सजिल्द का ६) डाक-ख़र्च श्रलग।

पता—हरिदास एएड कम्पनी २०१ हरिसन रोड,कलकत्ता।